"....आपके साथ जो गुजरता है उसे विस्मृत करके क्या आप कोरा कागज हो सकते हैं? मस्तिष्क का सहज धर्म तो यही है न कि जो आपके साथ हो रहा है उसी को लेकर आप दुखी या प्रफुल्लित होते रहें। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। कोई लाख उसके प्रभाव को दूर करना चाहे पर वह छूत की तरह लगकर रहता है। इसमें लाभ-हानि का भी कोई प्रश्न नहीं है!...

### इसी उपन्यास से

लेखक ने दाम्पत्य जीवन की विषमताओं और विडंबनाओं को 'अनदेखे पुल' में समग्रता से स्खांकित किया है और पारस्परिक समझ के प्रभाव में बढ़ती संवादहीनता की खाई को भी उसकी भयावहता के साथ अंकित किया है पर दाम्पत्य में स्नेह, समर्पण और संवाद का खुलापन द्वैध को किस प्रकार काट देता है। यह भी निर्दिष्ट किया है, सहजीवन और सहअस्तित्व के लिए गहरी सम्पृक्ति अपेक्षित है और वही एक ऐसा पुल है जो द्वैध की खाई को पाटने में समर्थ है।

विलक्षण दार्शनिक चिंतन और जीवन मूल्यों से आपूरित यह कृति निश्चय ही पाठकों को दृष्टि सपन्नता प्रदान करेगी।

| हिन्दुस्तानी | एकेडेंमी, | पुस्तकालय |
|--------------|-----------|-----------|
| •            | इलाहाबाद  |           |

|          | इंड्या                                         | • |
|----------|------------------------------------------------|---|
|          | ह संस्या ······· · · · · · · · · · · · · · · · | • |
| <b>,</b> |                                                |   |
| Ħ        | संस्थाः निर्देशस्त                             | • |
| ı        |                                                |   |

"....आपके साथ जो गुर करके क्या आप कोरा हैं? मस्तिष्क का सहज कि जो आपके साथ । लेकर आप दुखी या ! हर क्रिया की एक प्र कोई लाख उसके प्रभाव पर वह छूत की तरह इसमें लाभ-हानि का है।...

लेखक ने दाम्पत्य जी और विडंबनाओं को समग्रता से रेखांकित कि समझ के प्रमाव में बढ़ खाई, को भी उसकी अंकित किया है पा समर्पण और संवाद द किस प्रकार काट देत किया है, सहजीवन लिए गहरी सम्पृक्ति एक ऐसा पुल है जे पाटने में समर्थ है। विलक्षण दार्शनिक चिं से आपूरित यह कृति को दिन्द

अनदेखे पुल

"...आपके साथ करके क्या आप है? मस्तिष्क का कि जो आपके र लेकर आप दुखी हर क्रिया की ए कोई लाख उसके पर वह छूत की इसमे लाभ-हानि है।...

लेखक ने दाम्पत्य और विडंबनाओं समग्रता से रेखांकित समझ के प्रभाव में खाई, को. भी उस अंकित किया है समर्पण और सवा किस प्रकार काट किया है, सहजीव लिए गहरी सम्पृटि एक ऐसा पुल है गटने में समर्थ है वेलक्षण दार्शनिक से आपूरित यह इं को दृष्टि संपन्नत



### हिषिता प्रकाशन

face some the faces

# अनदेखे पुल

श राया रामगोहन राय पुस्तकाणव श्रीवकाक कवकता के सीजन्य से प्राप्त"

से. रा. यात्री

"....आपके साथ करके क्या आप हैं? मस्तिष्क का कि जो आपके । लेकर आप दुखी हर क्रिया की र कोई लाख उसके पर वह छूत की इसमें लाभ-हानि हैं।...

लेखक ने दाम्पत्र और विडंबनाओं समग्रता से रेखांकि समग्रता से रेखांकि समझ के ग्रभाव में खाई, को, भी उस अंकित किया है समर्पण और संव किस प्रकार काट किया है, सहजीव लिए गहरी सम्पृदि एक ऐसा पुल है पाटने में समर्थ है विलक्षण दार्शनिक से आपूरित यह द को दृष्टि संपन्नत



#### ISBN-81-88162-00-0

- **मूल्य :** 250.00 रुपये

प्रथम संस्करण: 2003

प्रकाशक: हर्षिता प्रकाशन

ई-11/5, कृष्ण नगर, दिल्ली-110051

शब्द-संयोजक : दीप लेजर प्रिटर्स, दिल्ली

मुद्रक: वी के. ऑफसेट

दिल्ली-110032

## अनदेखे पुल

ትኒ

"....आपके साथ जो करके क्या आप क हैं? मस्तिष्क का स कि जो आपके साथ लेकर आप दुखी य हर क्रिया की एक कोई लाख उसके प्रभ पर वह छूत की त इसमें लाभ-हानि क है।...

लेखक ने दाम्पत्य जें और विडंबनाओं कें समग्रता से रेखांकित वि समझ के प्रभाव में ब खाई, को. भी उसकी ओंकित किया है म समर्पण और संवाद : किस प्रकार काट देत किया है, सहजीवन लिए गहरी सम्पृक्ति एक ऐसा पुल है जें पाटने में समर्थ है। विलक्षण दार्शनिक चिंं से आपूरित यह कृति को दृष्टि संपन्नता प्रं



दूर-दराज के इलाको में मेरा अक्सर आना-जाना वना रहना है। साहित्यिक समारोहो और गोष्ठियों में जाने से मैं इसलिए नहीं कतराता कि वहां कई बार कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनसे परिचय हो जाने पर कभी-कभी लिखने के लिए वहुत कुछ मिल जाता है और मजे की बात यह है कि इसके लिए मुझे अपनी ओर से कोई विशेष प्रयास भी नहीं करना पडता। कितने ही जन इतने भरे हुए होते हैं कि अपनी समूची जीवनगाथा ही अनायास सुना देने हैं। यह भी अजब नहीं है कि आपको ऐसे पात्र भी मिल जाएं जो आग्रह पूर्वक अपने बारे में लिखने को उत्साहित करें।

हालांकि सच्ची घटनाओं को लिखने में एक वडा जांखिम भी रहता है। कोई लेखक कही और वताई हुई स्थितियों को जस का तस तो लिखता नहीं है। अपनी ओर से उसे बहुत कुछ कहना और जोड़ना भी पड़ता है और यही सब जब लिखित रूप में सामने आ जाता है तो कुछ लोग लेखक द्वारा अकित स्वरूप से बुरी तरह भड़क उठते है।

मैं इस भूमिका को और अधिक नहीं वढाना चाहता। बस एक वार की वात वतलाना काफी समझता हू कि कई वर्ष पहले मध्य प्रदेश के एक पिछड़े इलाके में एक साहित्यिक समारोह में गया था। साहित्यिक हलचल तो दो ही दिन में खत्म हो गई पर जिस मित्र ने मुझे वहां वुलाया था वह वहां के मुख्यालय में डी.सी. तैनात था। कहना न होगा, बड़ा अफसर होने की वजह से उसके रोव और उसे मिली हुई सुविधाओं का कोई अत नहीं था। उसने आग्रह किया कि वह मुझे अवूझमाड घुमाना चाहता है। मैं कुछ दिन और ठहर जाऊ तो लिखने के लिए भी बहुत कुछ मिल सकता है।

अब आप नानिए कि लेखक को इस तरह का कोई प्रलोभन दे दिया जाए तो वह उसे शायट ही दरगुजर कर पाएगा। प्रकट में तो मैंने कोई आग्रह नहीं दिखाया पर पुख्ता इनकार भी नहीं किया। मेरा वह अफसर मित्र यह भी जानता था कि मैं परिवारविहीन अकेला आदमी हूं। कहीं भी कितने भी समय के लिए रह जाऊ, क्या अतर पडता है।

ग्रामीण अचल के एक गेस्ट हाउस में उसने मेरे रहने का प्रबंध करा दिया और मेने महीने बीस दिन वहां रहकर लिखने-पढ़ने का मन बना लिया।

मेरा मित्र सारं दिन अपने दफ्तर के कामो और सरकारी दौरों मे रहता था लेकिन शाम को देर-सबेर अपनी जीप लेकर आ जाता था। वह देर गए रात तक मरे साथ रुका रहता था और बाद में लौट जाया करता था।

कभी-कभी छुट्टी के दिनों में मुझे साथ लेकर वह घने जंगलों में घुमा लाता था या किसी आदिवासी गाव में ठहरने का प्रबंध हो जाता था तो वहा लोक सर्गात-लोक नृत्य का आयोजन भी हो जाता था।

एक रविवार को मेरा मित्र एक दंपती को अपने साथ लेकर आया और बोला—''देखो रविकांत, आज मै तुम्हारी एक घनघोर पाठिका और प्रशंसिका को साथ लाया हू।''

मैन देखा मझोले कद की अहाईस-तीस की आयु की एक गेहुंए रंग की स्वस्थ सुंदग् युवती और गठीली देह के चालीस की वय को छूते एक सज्जन मेरे सामने खड़े थे। युवती खादी सिल्क की गहरे नीले रंग की साड़ी पहने हुए थी जो उसके रग रूप को सहज आकर्षण प्रदान कर रही थी। उसकी आंखों में काजल की हल्की रेखा और माथे पर कुमकुम वर्णी बिदी चमक रही थी। देह न दुर्बल थी न अधिक मांसल। मगर उसके साथ आए सज्जन न केवल आयु में उससे काफी बड़े लगते थे बल्कि अपने धोती-कुर्ते के लिबास मे कोरे पडिताऊ किस्म के एक पुराणपंथी नजर आते थे। उनके सिर पर सख्त बाल थे जो इतने छोटे थे कि उन्हे कघी से संवारने का भी सवाल नहीं उठता था। देह की तरह ही उनका चेहरा भी खूब चकला चौड़ा था और होठों को धनी मूछों ने पूरी तरह ढक रखा था।

मेरे मित्र ने उन दोनों से मेरा परिचय कराया—''ये उर्मिला जी हैं—राजकीय कन्याशाला में शिक्षिका हैं और पंडित मुकुंद माधव राजकीय महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर तथा ज्योतिष के प्रकाड विद्वान् हैं।"

उन दोनों ने हाथ जोड़कर नमस्कार की तो मेरे हाथ भी स्वतः जुड़ गए और मैंने प्रसन्नता व्यक्त की—''आप गुरुजनों को मेरे प्रणाम। मुझे आप दोनो को देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुइ।

मुस्कराते हुए उर्मिला जी वोली—''आप तो एकदम उल्टी वात कह रहे है। गुरुजन तो आप है। आपके सामने तो हम गिरिजन है।''

मै बोला—''यदि आप गिरिजन हैं तब भी मेरे लिए प्रणम्य है क्योंकि इतने सुदर सुरम्य गिरि शिखरों तथा उपत्यकाओं से घिरे अचल मे रहने का सौभाग्य किसी अर्जित पुण्य प्रभाव से ही संभव है।"

इस पर उर्मिला मुंह बिचकाकर बोली—'ऐसा तो यहां कुछ नहीं है जिस पर वड़ा भारी गर्व किया जा सके। पूरा इलाका एकदम पिछड़ा हुआ ठेठ है। भले ही हम लोग मुख्यालय में रहते है पर वहा भी क्या है—लाल धूल और ऊंघती हुई जिंदगी। रात को कभी उधर आएंगे तो ढिबरी को धुआं देती भुतही रात से डर जाएगे। भला यहा भी कोई रह सकता है?"

इस पर मैं कुछ कहता इससे पहले ही उर्मिला के पित पडित मुंकुद माधव की घोर गंभीर वाणी सुनाई पडी—"भीतर के उल्लास से ही सब कही रहा जा सकता है। जिनके भीतर असतोष के अतिरिक्त कुछ बाकी ही नहीं बचता वही कुंठित रहते है। स्थान में क्या रखा है। उसे हम अपनी प्रज्ञा से रजित करते हैं।"

पंडित मुकंद माधव ने सारगर्भित वाक्य बोलकर मेरी ओर इस दृष्टि से देखा जैसे वह अपने कथन पर मेरी सहमति चाहते है।

मैने देखा कि उर्मिला का चेहरा अपने पति की बात सुनकर आवेश से लाल हो उठा। मेरा मित्र इस बीच उठकर अपने ड्राइवर से कुछ कहने चला गया था।

उन पति-पत्नी को एक-दूसरे से भिन्न मत रखने के कारण मै क्या समझाता? मैने उनका ध्यान हटाने की गरज से पूछा—''आप लोग तो इस अचल के निवासी नहीं लगते। आप लोगों की शिक्षा-दीक्षा कहा-कहां हुई है?''

इस पर उर्मिला ने तुरत कहा—''मैं तो भोपाल की रहने वाली हू। वहीं से हिंदी मे एम ए.बी.एड किया है। तकदीर देखिए, कहां आकर रहना पड़ा रहा है। लगता है जैसे देश निकाला दे दिया गया हो।''

मैने उर्मिला की कटूक्ति का कोई उत्तर न देकर पड़ित मुकद माधव से पूछा—''और पंडित जी आपने कहां रहकर अध्ययन किया है?''

''मै तो बांदा का निवासी हूं। हमारा मिसिर खानदान चौदह पुश्तो से ज्योतिष शास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। मैने वाराणसेय काशी विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। वहीं से विशिष्टद्वैत में डाक्टरेट की पदवी प्राप्त की है।''

''अरे आप तो बड़े विश्रुत परिवार से सबध रखते हैं।'' मैंने उन्हें सतुष्ट करने

"...आपके सार करके क्या आ हैं? मस्तिष्क क कि जो आपके लेकर आप दुख हर क्रिया की कोई लाख उसके पर वह छूत की इसमें लाभ-हानि है।...

लेखक ने दाम्पत और विडंबनाओं समग्रता से रेखांवि समग्रता से रेखांवि समग्र के प्रभाव खाई, को भी उन अंकित किया ने समर्पण और संव किया है, सहजी-लिए गहरी सम्पृष्टि एक ऐसा पुल है पाटने में समर्थ ने विलक्षण दार्शनिक से आपूरित यह को दृष्टि संपन्नत क उद्देश्य स कहा।

इसके बाद हम लोगों की बातें चल निकली और उर्मिला मेरे उपन्यासों के पात्रों की वात करने लगी। मुझे लगा कि पंडित मुकद माधव का साहित्य के प्रति वैसा कोई उत्कट लगाव नहीं था। वह बीच-बीच में किसी सूत्र का हवाला देकर मीमासा करने लगते थे।

मैंने देखा कि उन दोनों की एक-दूसरे के प्रित छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति ही अधिक थी। पारस्परिक सहजता और सिहण्णुता की भावना का तो मानो पूर्ण रूप से लोप ही हो चुका था।

मित्र लोट आया तो बैरा चाय और नाश्ता ले आया पर मुकुद माधव ने न चाय पी और न कुछ खाया। संभवतः वह घर से बाहर बाजार का कुछ खाते ही नहीं थे। मेरे आग्रह पर उन्होंने कहा—''मैं दो समय के भोजन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं खाता-पीता।'' जरा रुककर उन्होंने यह भी कह दिया—''यह चाय पान आदि का रोग मैंने नहीं पाल रखा है।''

जब वह जाने लगे तो उर्मिला ने साग्रह कहा—''कस्बा यहां से दस-बारह मील ही तो दूर है—किसी दिन आप हमारा आतिथ्य अवश्य ग्रहण कीजिए।''

पिडित मुकुद माधव ने भी अपने सिर की तबी चोटी को थपथपाकर कहा—''हां' जाने से पहले कभी एक बार अवश्य दर्शन देकर कृतार्थ करें।'' उनके यहा जाने का मैंने वादा कर दिया।

मेरे मित्र के साथ जब वह दोनों चले गए तो मै देर तक उन दोनों के विषय में ही सोचता रहा। यह एक विचित्र विडंबना हो कही जाएगी कि दो विपरीत स्वभाव के लोग निरतर एक दूसरे के साथ रहे और आपस में कभी किसी भी विषय पर एकमत न हो सकें। मध्य प्रदेश के उस अस्थायी प्रवास में फिर उर्मिला और उनके पित मुकुट माधव से मेरी भेट नहीं हो सकी। एक-दो बार मेरे मित्र हीरेद्र वर्मा ने कहा भी कि उर्मिला जी मुझसे मिलने को वहुत उत्सुक है पर मैं मिलने की बात टाल गया क्योंकि मुझे यही लगा कि मैं उनके घर जाऊंगा तो किसी मामूली-सी बात को लेकर उनमे फिर से खींच-तान शुरू हो जाएगी और मिलने का कोई औचित्य नहीं होगा।

मैं दिल्ली से थोड़ा हटकर एक ऐसे स्थान पर रहता हूं जहां दिल्ली की गहमा-गहमी का कोई प्रभाव अभी तक नहीं आ पाया है और मेरा लिखना-पढना मजे में चलता रहता है।

मै घर-परिवार वाला प्राणी नहीं हू। मेर पास जांखन नाम का एक आदमी हे, जो घर में बना रहता है। कितने ही बरसों से जोखन मेरे पास है। मेरी अनुपस्थित में वह भी अपने गाव चला जाता है। जहां उसके भाई और बेटे खेतीबाड़ी का काम करते है। मैने कितनी ही बार उससे कहा है कि वह अपनी पत्नी को साथ ले आए मगर उसे मेरे पास अकेले बने रहने में ही सुविधा रहती है। वह मेरे स्वभाव से परिचित है और मुझे उसके साथ रहने से तनहाई का अहसास भी नहीं होता। यदि में कभी घर में न रहूं और मेरा कोई मित्र घर में रहना चाहे तो वह उसकी संवा शुश्रूषा भी बड़े सहज भाव से करता रहता है। सच पूछिए तो इतने वर्षों में मालिक ओर नौकर का रिश्ता भी हम दोनों के वीच से खत्म हा चुका है। कई बार मैं किसी साहित्यिक समागेह से रात गए देर से लौटता हूं तो जोखन मुझे प्रतीक्षा करते हुए मिलता है।

एक रात में ऐसी ही किसी माहित्यिक गोष्टी से रात को बहुत देर से लौटा

तो मन देखा कि मर कमरे आर सहन की वित्तया जल रही है और किसी के बोलन की आवाज भी आ रही है।

मै घर में न रहू तो मेर दोस्त इतनी रात गए तक कभी मेरे इंतजार में वेठकर मेरी प्रतीक्षा नहीं करते। हा, दूर दराज के कोई सबधी दिल्ली किसी काम से आते हैं तो मुझसे मिलने की नीयत से चले आते हैं। दरअसल कभी-कभी यह भी होता है कि कोई रिश्ते-नाते का आदमी दिल्ली अपने काम से आता है और उसे कहीं रात बिताने की जरूरत पड़ जाती है तो वह होटल, अथवा लाज का खर्चा बचाने के उद्देश्य से मेरे यहा चला आता है। मेरे घर म उसी तरह की सब सुविधाएं उसे मिल जाती है जो किसी परिवार में जाकर ही मिल सकती है।

मैं अपने घर के दरवाजे पर ठहरकर भीतर से आने वाली आवाजो की कुछ देर तक आहट लेता रहा—और यह जानने की कोशिश करता रहा कि मेरे इंतजार मे कौन इतनी देर तक जाग सकता है। अक्सर तो यही होता है कि मेरी अनुपस्थिति में आने वाले को जोखन समय से खाना खिलाकर अतिथि कक्ष में सोने के लिए भेज देता है और स्वय बाहर के कमरे में जागता रहता है।

अंततः मैंने किवाडो पर दस्तक दी। आधे मिनट से भी कम समय मे दरवाजा आधा खुल गया और कोई बाहर झांका।

मुझे सामने देखकर एक साथ पूरा दरवाजा खोलते हुए एक रमणी ने हाथ जोड़कर नमस्कार की और चहकते हुए स्वर मे कहा—''तो जनाव इतनी रात को घर वापस लौटते हैं।"

मैने ध्यान से उसे देखा तो मै पहचान गया, वह मध्य प्रदेश की उर्मिला ही थी।

मैंने इसते हुए कहा—"क्या करें, कोई रोकने-टोकने वाला जो नही है।"

- वह दहलीज के उस ओर खड़े खड़े ही हंसते हुए बोली—''तुलसी दास ने तो नारी के स्वतंत्र होने पर ही बिगड जाने की बात कही है मगर मैं यहा देख रही हू कि पुरुष भी स्वतंत्र रहने पर....।"

उर्मिला ने अपनी बात पूरी नहीं की तो मैं बोला—"यहा आकर आपने देखा कि पुरुप भी बिगड़ रहा है।"

उर्मिला ने प्रगल्भता से कहा—''वही सब तो मैं देखने आई हूं कि आप पुरुष लोग अकेले बिना परिवार के कैसे रहते हैं। इस बार..''

उर्मिला ने मेरी ओर अजीब सी शोखी से देखा और हस पड़ी।

'उसने इस बार' के वाद वाक्य पूरा नहीं किया था। उसकी पूर्ति 'में कुछ करके ही जाऊगी।' अथवा 'इस बार मैं यह देखने आई हू कि आप अकेले किस प्रकार रहते हैं' कितने ही वाक्यों और अर्थी में हो सकती थी।

मैने कहा-''मै न यहां अकेला रहता हूं न परिवार विहीन हूं।"

"आंय! ऐसा? लेकिन आपके मित्र ने तो हमे यही बतताया था कि आपने अभी तक परिवार चनाया ही नहीं है। कुछेक क्षण ठहरकर उसने संज्ञात्मक लहजे से पूछा—"वह कहां गई है आपकी...?"

मैं ठठाकर हस पड़ा और बोला—''क्या आप मुझे अंदर आने की इजाजत देंगी? मै आपको आराम से सब कुछ बतला दूंगा।''

उसने जीभ काटते हुए कहा—''अरे यह तो मुझसे घोर अनर्थ हो गया। घर का स्वामी दहलीज के बाहर खड़ा सूख रहा है और मै मजे मे गप्पे मारते हुए उसे अटकाए हुए हूं।'' और यह कहकर वह दरवाजे से एक ओर हटकर खड़ी हो गई।

मैं दरवाजा पार करके सहन में आया तो मैने जोखन को रसोई से बाहर निकलते हुए देखा। उसके कधे पर जो लाल रग का अगोछा पड़ा था उससे वह हाथ पोछते हुए सहन के उधर खड़ा रहा।

गमछे से हाथ पोंछते हुए जोखन जिस तरह रसोई से बाहर निकला था उससे यह स्पष्ट हो गया कि वह इस समय रात के खाने के सरजाम मे लगा हुआ था!

मै आगे बढकर कमरे के द्वार पर पहुचा तो सिब्जियों के छौंक की मसालों की गध मेरे नथुनो में आने लगी। इससे मुझे आभास हुआ कि उर्मिला को आए हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ था।

मैंने अपने कमरे में घुसते हुए उर्मिला से पूछा—'क्या आप अकेली ही आई है?"

लेकिन भीतर कमरे का दृश्य देखकर यह बात साफ हो गई कि उर्मिला अकेली नहीं आई थी। एक हालडाल, अटैची और लोहा का वक्सा कोने की अलमारी के पास रखा था और प्लास्टिक की टोकरी मेरी मेज पर रखी थी। जिसमे बेतरतीब ढंग से बहुत सा सामान ठुंसा पड़ा था।

मैने पूछा--''क्या आपकी गाड़ी यहां काफी विलब से पहुंची?''

वह सफाई-सी देते हुए बोली-''दरअसल आपसे मिलने की बात तो सोचकर चली थी मगर आज नहीं कभी बाद में मिलती। वह तो गाड़ी इतनी लेट हो गई कि हमें लगा कि पता नहीं दिल्ली में रात को कितना भटकना पड़ सकता है। आपका स्टेशन नजर में आया तो हम लोग यही उतर पड़े। चलते समय हीरेंद्र जी से आपका पता लें लिया था सो इस आड़े वक्त पर काम आ गया और हम लोग मजे में यहा आ धमके।"

मैने विनम्रता दिखातं हुए कहा—''अरे-अरे यह कैसी बात कही आपने। आप लोग यहा आ गए, यह तो आपकी जबरदस्त अनुकपा है एक तरह से।''

अब तक उर्मिला बराबर 'हम लोग' कहकर अपनी बात-चीत कर रही थी मगर वह मुझे घर भर में अकेली ही दिखाई पड़ रही थी। मैने उससे कहा—''लेकिन आपके मिसिर जी तो कही नजर नहीं आ रहे है। क्या आपने उनको कहीं बहुत ही छिपाकर रखा है बगाली स्त्रियों की तरह।''

उर्मिला हंसकर वोली—''बंगाल का जादू हमे कहां सिद्ध है लेखक जी। सुना है वहां तो वह मेढ़ा बकरा-मक्खी आदि बनाकर रखती है पुरुषों को।''

"वहीं क्या यहा भी तो पुरुष की कोई दूसरी नियति नही है। भले ही वह बाहर से आदमी लगे मगर हो तो वह भी जाता है मक्खी मेढ़ा-बकरा वगैरह। पुरुष से ज्यादा निरीह प्राणी और कहा मिलेगा इस संसार मे?"

वह मुंह चिढाते हुए बोली—''अरे वाह रे सबसे निरीह प्राणी। आपका क्या कहना।''

मैंने हसते हुए पूछा—"श्री मुकुद माधव पंडित कहा हैं? कही भी तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।"

उर्मिला वोली—"वह रात को दस बजे के बाद तो किसी भी हालत में जागते नहीं रह सकते। ट्रेन में ही झपिकया लेने लगे थे। ऊंघते-ऊंघते ही आपके घर में घुसे और सोफे पर बैठते ही खर्राटें भरने लगे। तब जोखन ने उन्हें अतिथि कक्ष में ले जाकर सुला दिया।

उर्मिला ने जोखन का कुछ इस अंदाज पर नाम लिया जैसे वह बरसों से उसे जानती हो।

मैने कहा-''तो क्या अब रातभर भूखे ही सोते रहेगे?''

"नहीं नहीं, भूखे क्यों सोएंगे उन्होंने साथ लाया हुआ भोजन ट्रेन मे ही खा पो लिया था। फिर कुछ पल ठहरकर बोली—"इस समय खाने का बखेडा खड़ा करने का सवाल ही क्या उठता था अगर आप घर में होते और भोजन कर चुके होते।"

मै तो बाहर ही खाना खा चुका था और जोखन यह बात जानता भी था

कि अगर म रात को आट-नो वज तक नहा लाटता ता फिर रात्रि भाजन करक ही वापस आता हूं। मगर मैंने उर्मिला से यह वात नहीं कही। इस बात को जानकर उसका खाना बनवाने-खाने का उत्साह ही वुझ जाता। मै वोला—''चिलिए यह ठीक हुआ कि आप लोग हमारे शहर के स्टेशन पर ही उनर पड़े। अब जब तक भी चाहें इधर ही रहे। जोखन और मै दोनों ही आप लोगों के संसर्ग से लाभान्वित होंगे।''

"यह तो आप एकदम विपरीत बात कह रहे है। हम आपको क्या आराम देगे—उत्त्या आपकी एकात शांत जिंदगी में विघ्न खंडे कर देंगे। जोखन का काम अलग से बढ जाएगा।"

"अरे जी वह कुछ नहीं।" कहकर मैं दूसरे कमरे में कपड़े बदलने चला। गया। "....आपके स् करके क्या व हैं? मस्तिष्क कि जो आपव लेकर आप ट् हर क्रिया के कोई लाख उस पर वह छूत इसमें लाभ-ह है।...

लेखक ने दाम् और विडंबना समप्रता से रेख समझ के प्रभा खाई, को भी अंकित किया समर्पण और न किया है, सह-लिए गहरी सम् एक ऐसा पुल पाटने में समध् विलक्षण दांशीन से आपूरित या को दृष्टि संपन जोखन ने डाइनिंग टेबिल पर खाना लाकर रख दिया तो मै और उर्मिला खाने के लिए बैठ गए।

खाना शुरू करने से पहले मैंने कहा—''आप पंडित जी को भी बुला लेती तो अच्छा होता। कही वह भूखे ही न सो गए हो।''

उर्मिला बाली—''वह भूखे सोने वाले नहीं हैं। भूख और नीद—इनको लेकर वह किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते।''

मैं बोला-''इससे तो कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती।''

तभी मुझे याद आया कि पंडित मुकुंद माधव ने पहली मुलाकात मे ही बतला दिया था कि वह न चाय पीते है न नाश्ता करते है—बस दोनो वक्त भोजन ही करते हैं। मैं बोला—''वास्तव में पंडितजी अपने नियम के बड़े पावद है। जब वह भोजन के अतिरिक्त कुछ और लेते ही नही हैं तो फिर नींद और भूख की हानि क्यो सहें?''

"आप ठीक कहते हैं, वह हानि सहने वाले नहीं हैं। अपने लिए जीने वाले सभी प्राणियों का यही हाल हैं।"

मैने अपने प्लेट मे थोड़ी सी सब्जी ले ली। यद्यपि मैं खाना खाकर आया था पर में उर्मिला का साथ देने की गरज से खाने के लिए बैठ गया था और खाने में उसका साथ देना चाहता था।

मैंने एक चपाती अपनी प्लेट में रखते हुए पूछा—''आपको मकान मिलने में तो कोई कठिनाई नहीं हुई?''

उर्मिला ने अपनी प्लेट में सब्जी रोटी रखते हुए कहा—''रिक्शा चालक आपको जानता था। लगता है यहा के सभी लोग आपके नाम और काम से खूब परिचित हैं।"

मे वोला—''नहीं एसी तो कोई बात नहीं है—बस एकाध रिक्श वाला मुझे जानता है। संयोग से शायट वहीं आपसे टकरा गया है। रहीं काम की बात उसे तो शायद ही कोई समझता वूझता हो।'' कुछ क्षण ठहरकर मैने हंसते हुए कहा—''भला में भी कोई ऐसा काम करता हूं जिसे कोई जाने या जिसका कोई महत्त्व हो।''

उर्मिला ने खाते हुए हाथ रोक लिया और मेरी ओर विस्मय के भाव से देखते हुए बोली—''ये आप क्या कह रहे हैं? आपका काम क्या ऐसा मामूली है जिसे नजरदाज किया जा सके!"

"काम? यह भी कोई काम है भला। बैठे ठाले की खामखयाली है। यह तो लोगों की कृपा है कि हमें भी किसी गिनती में गिन लेते हैं।"

उर्मिला अपने मुह में जो निवाला डालने जा रही थी वह उसके हाथ में ही थमा रह गया। वह आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोली—"यह आप क्या कह रहे हैं? आप इस देश के इतने बड़े लेखक हैं कि आपको हर कहीं से सम्मान मिलता है, फिर भला यह नगर आपको कैसे उपेक्षित कर सकता है!"

मै हसकर बोला—''उर्मिला जी आप खाना खाइए। इस देश में हिंदी के लेखक को कौन जानता है और कौन उसको जानना चाहता है? यह एक तरह से उत्सवधर्मी भाषा है जिसका उत्सव की समाप्ति के बाद किसी भी तरह का महत्त्व शेष नहीं रह जाता है। आपने देखा होगा कि जब समारोह समाप्त हो जाता है तो हमारे उत्सव के मुख्य अतिथि को भी कोई नहीं पूछता। उसके हाथ में जो प्लेट होती है उसे लिये वह एक कोने में उपेक्षित खड़ा रहता है। कोई भी आगे बढ़कर उसमें खाद्य-सामग्री परोसने की चिंता नहीं करता। यह अलग वात है कि मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करते समय उसके भव्य चित्र प्रकाशित होते हैं। उस समय उसकी वगल में खड़े लोग अपने घर-परिवार के साथ-साथ दुनिया जहान के लोगों को यह दिखलाना बतलाना नहीं भूलते कि अमुक जी की बगल में खड़ा हुआ मैं हूं।"

खाना खत्म करने के बाद मैं और उमिला बराड़े में पड़े मोढ़ों, पर बैठकर बाते करने लगे। उर्मिला बोली—''बहुत बार सोचा कि कभी दिल्ली देखी जाए मगर कभी भी ऐसा कोई अवसर हाथ नहीं लगा कि दो-चार दिन दिल्ली में कहीं टिककर सारे दर्शनीय स्थल देख लिए जाएं। पिछली बार जब आप उधर आए थे तो मेरे मन में यह बात आई थी कि आप से प्रार्थना करू कि आपके लिए संभव हो तो इस दिशा में थोड़ा कष्ट करके अपना समय देने की कृपा करेगे।"

मैं वोला—''इसमे कौन-सी बडी भारी परेशानी है। अरे मैं तो रहता ही ऐसे स्थान पर हूं जिसे केंद्र बनाकर कई लोग दूर दराज से आते हैं और मजे से घूम "...आपके करके क्या है? मस्तिष्क को आप लेकर आप हर क्रिया व कोई लाख उ पर वह छूत इसमें लाभ-ह है।...

लेखक ने दाः और विडंबन सम्प्रता से रेख सम्प्रता से रेख खाई, को. भी अंकित किय समर्पण और किस प्रकार व किया है, सह लिए गहरी सः एक ऐसा पुरू पाटने में समः विलक्षण दांशीं से आपूरित य को दृष्टि संप फिरकर लौट जाते हैं। आपका जब तक मन हो ठहरिए। यहां न मुझे कोई कठिनाई होगी न परेशानी।"

उर्मिला सकुचाते हुए वाली—''नही-नही, ज्यादा देर तक तो रुकना सभव नहीं है—पर तीन-चार रोज का समय तो है। इन्हें दिल्ली में एक-दो स्थानों में शोध सबंधी सामग्री भी लेनी है और दिल्ली विश्वविद्यालय के एक-दो विद्वानों से भी मिलना है।"

''ठीक है तो आप लोगों का जो भी कार्यक्रम बनेगा मैं उसी के अनुरूप उपलब्ध रहगा।" कहकर मैंने उससे सोने के लिए पूछा।

र्डार्मेला मोढे से उठते हुए वोली-''हां अब तो सोना ही चाहिए-''आप भी धके होंगे।''

''मेरे थकने का तो कोई सवाल ही नहीं है। सारे दिन घर मे रहता हूं और दोपहर के भोजन के बाद तो दो-तीन घंटे सोता ही रहता हूं पर आप लोग काफी लंबी यात्रा करके आए है इसलिए आपका विश्वाम करना जरूरी है।"

उर्मिता उठकर अतिथि कक्ष की ओर चली गई नो मैंने जोखन से कहा कि वह उन लोगों के कमरे में सुराही और गिलास रख दे।

रात बहुत बीत चुकी थी-भैं भी अपने कमरे मे सोने चला गया।

अगली सुबह मेरी आखें कुछ देर से खुली। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो मेंने देखा पंडित मुकुद माधव बरांडे मे कुर्सी पर बैठे अखबार पढ रहे थे। उन्हें देखकर मुझे लगा कि वह नहा-धोकर तरोताजा हुए बैठे हैं।

मैने नमस्कार की तो वह कुर्सी से खडे होते हुए बोले—''श्रीमान् को मेरे शत-शत प्रणाम।'' उनकी नमन शैली पर मैं हस पड़ा और हाथ जोडकर बोला—''एक दो प्रणाम ही काफी हैं आपने तो सैकडो ही एक साथ कर डाले।''

"आप जैसी यशस्वी विभूति के लिए तो इतने भी अपर्याप्त हैं।"

मुझे लगा मिसिर जी लक्षण-व्यंजना की ऊंचाई से अपनी बात कह रहे है। जाहिर है उनके लिए कविता उपन्यास लिखने वाला व्यक्ति लगभग निरर्थक ही था।

इसी समय उर्मिला बरांडे की ओर आती दीख पर्डा। वह भी नहा-धा चुकी थी ओर पिंक बार्डर की एक रेशमी साडी पहने हुए थी। घने काले बाल उसकी पीठ पर छितरा रहे थे। पंडित मुकुद माधव ने अपनी पत्नी पर एक उडती-सी निगाह डालकर कहा—''इन्हे आपके दर्शनो की बहुत उत्कठा थी।''

उर्मिला ने उनके चेहरे पर एक कड़ी नजर डालते हुए कहा—''बस मुझे ही उत्कंठा थी? फिर आप यहा कैसे चले आए?''

मुझे लगा कि यह तो सुबह ही सुबह कलह प्रसंग शुरू होने जा रहा है। मैने उसे नजरदाज करते हुए मिसिर जी से पूछा—''अरे छोडिए उत्कठा-उत्सुकता की बाते, आप यह बतलाइए कि रात नींद कैसी आई? आपको मच्छरों ने तो ज्यादा तग नहीं किया?''

पंडित जी ने अपनी चोटी पर हथेली फिराते हुए लापरवाही से कहा—''अजी अब मन्छरां-खटमलों से क्या डरना। यह तो थोडे बहुत सभी स्थानों पर होते है पर मै जव सो जाता हूं तो मुझे फिर कोई भय बाधा आघात नहीं पहुंचाती। मैं निश्चिंत होकर सोता हूं। मै व्यर्थ के स्वप्न भी नहीं देखता। सोने के बाद प्रातः चार बजे ही स्वतः आखें खुल जाती है।"

मुझे यह तो पता था ही कि वह चाय नहीं पीते थे—नाश्ता भी नहीं करते थे इसिलए जोखन को पुकारकर मैंने कहा—''देखों भई चटपट सब्जी तैयार करके पूरिया तल लो। पंडितजी ने रात भी खाना नहीं खाया था इसिलए जितनी जल्दी हो सके खाना तैंयार हो जाना चाहिए।''

जोखन ने पूछा-'क्या चाय नाश्ता नहीं होगा आप लोगन का?''

'होगा भई होगा। मै और उर्मिला जी चाय बिस्कुट टोस्ट या पूरी-परांठा कुछ भी ले लेगे पर पंडित जी चाय नहीं पीते है—खाना ही खाएगे सीधा।''

जोखन को यह सुनकर वडा आश्चर्य हुआ कि कोई ऐसा आदमी भी घर मे मौजूद है जो चाय नहीं पीता, सुबह को नाश्ता नहीं करता मगर उनकी पत्नी चाय भी पीती है और बिस्कुट-टोस्ट वगैरह भी नाश्ते में लेती है। शायद वह उन दोनों की अद्भुत जोड़ी को देखकर चिकत था।

मैंने पंडित मुकुंद माधव की ओर देखा। उनकी आंखों पर लगे चश्मे के कांच धूप पड़ने के कारण वहुत चमक रहे थे और आंखो का भाव पकड़ मे नहीं आ रहा था।

जब जोखन चला गया तो मैं और उर्मिला भी मोढ़ों पर बैठ गए। पडित जी उर्मिला की ओर उन्मुख होकर बोले—'मुझे भी इनसे मिलने की उत्सुकता थी पर वह तुम्हारी लालसा से भिन्न प्रकार की थी।"

मुझे उनकी बात सुनकर हैरत हुई। वह बात तो कब की खत्म हो चुकी थी। मैं उस प्रसग को ही टाल चुका था मगर वह अब भी उसी को कसकर पकड़े वेठे थै।

उनकी वात से उर्मिला का चेहरा रोप से तमतमा उठा पर वह बोली कुछ नहीं—मोढ़े से उठी और रसोई की तरफ चली गई। पडित मुकुद माधव ने उर्मिला के चले जाने पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। वह अखबार में सिर गडाए बैठे रहे।

में सुबह उठते ही एक दो प्याले चाय पीता हूं—यह बात जोखन जानता था। उसने मेरे हाथ मे काच का गिलास थमति हुए कहा—'मैने चायदानी आपके कमरे की मेज पर रख दी है बाबू जी

म चाय पीते हुए सोचता रहा कि इन दो विपरीत दिशाओ मे जाने वाले पति-पत्नी का पारस्परिक टकराव कैसे रोका जाए।

मैने चाय का गिलास खाली करके तिपाई पर रख दिया और उठते हुए बोला—''पिडित जी आप चाय तो नहीं लेते पर खाना बनने तक एक गिलास दूध ले लेने में क्या हर्ज है?"

''मैं रात को सोने से पहले एक गिलास दूध लेना हूं।''

मैंने हसते हुए कहा—''अगर आप इस समय दूध ले लेंगे तब भी आपका रात का दूध सुरक्षित रहेगा—उसमें कोई कटौती नही की जाएगी।''

पंडित जी ने अखबार से सिर उठाते हुए कहा—"मगर सभी को अनावश्यक भोग से बचना चाहिए। जब एक गिलास दूध पर्याप्त हो तो दो गिलास का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। इस तरह क्या यह दूसरो के भाग पर झका नही है।"

मैं व्यर्थ की बहस में नहीं पड़ना चाहता था क्योंकि इसका कहीं अत तो था नहीं, इसलिए उठते हुए बोला—''नहीं मन है तो छोडिए—मै देखता हू कि खाना बनने में कितनी देर है।"

पंडित जी ने हवा में दाए हाथ का पंजा लहराया और बोले—"महाशय। खाने की कोई वैसी जल्दी नहीं है। मैं दस, ग्यारह के बाद ही भोजन करता हूं। इतनी सुबह खाने का मुझे अभ्यास नहीं है। आप जिस तरह खाते पीते हैं। उसी नियम के अनुसार खानपान सुचारु रूप से चलाइए। मैं तो विद्यालय भी बिना कुछ खाए पीए ही जाता हूं। कभी दोपहर बारह तो कभी एक दो-बजे तक वापस लौटता हू और तभी खाना खाता हू।"

मैंने सरसरी तौर पर कहा—''हां ऐसा ही होता है, आप जैसी भी आदत डाल लें।''

''दरअसल आदते भी बहुत देर से नहीं डाली जा सकतीं। छोटी उम्र में ही जो स्वभाव बन जाता है फिर जीवन पर्यत वही स्थायी बनकर साथ-साथ चलता है।''

यह एक बहुत उबाऊ-बहस थी-मै उसे वही छोड़कर चला गया।

पंडित जी के पास से उठकर मै रसोई में पहुंचा तो मैंने देखा उर्मिला जोखन की सहायता कर रही थी। वह थाली हाथ में लेकर चावलों से कंकड़ बीन रही थी।

में बोला—''अरे आप किस झझट में पड़ गई! जोखन पर भरोसा कीजिए वह चावलों में एक भी कंकड़ छोड़ने वाला नहीं है। आप चलकर पंडित जी के पास बेठिए और उनसे कुछ बातचीत कीजिए।'' ''मैं यहीं भली हूं—आप विद्वानों से मैं क्या बात करूगी। आप दोनों ही किसी ऊचं विपय पर वाद-विवाद कीजिए। वह कुछ सार्थक भी होगा, हम औरतें तो वैसे ही बुद्धिहोन मानी जाती हैं।''

''औरतों को कौन बुद्धिहीन मान या कह सकता है। आज तो उनकी वुद्धि की हर कही धाक है।''

मै कुछ रुककर बोला—"आज ही क्या उनकी कब धाक नहीं थी। गार्गी, गायत्री, मैत्रेयी, अरुन्धती, सावित्री, अनुसूया कोई एक नाम है। शिखरासीन देवियों का नाम गिनात चलों तो कही गिनती ही खत्म होने में नहीं आती।"

वह उदासीनता से बोली—''ये सब कहने की बाते हैं। सच पूछिए तो स्त्रियों की प्रशंसा करके भी उनका शोषण ही होता चला आया है। गुप्त जी ने नारी का अबला जीवन बिल्कुल सही कहा है।"

"गुप्त जी ने जो भी कहा हो मगर इतिहास तो यह नहीं कहता। इतिहास, पुराण की तरह कल्पना भी नही है। वह समय की प्रासिगकता, रेखांकित करता है और यथार्थ परक दस्तावेज होना है। हमारे भारत मे ही नहीं, महान् नारियों की यूरोप में भी सख्या कम नहीं है। अन्याय और शोषण के विरुद्ध नारी एक जबरदस्त प्रतिरोधी शक्ति है।"

'रही होगी पर मैं नहीं मानती। मैं जो यथार्थ मे देखती हूं उसे कैसे नकार दू! यहा तो उसके साथ पशु से भी कही ज्यादा गर्हित व्यवहार किया जाता है फिर चाहे उसकी प्रशंसा मे कितने भी ढोल पीटे जाएं।"

अब तक उर्मिला चावल साफ कर चुकी थी। उसने सीमेट की पटिया पर थाली रखकर जोखन से कहा—''भैया जी क्या सब्जी बनानी है। मुझे बताओं मैं काटे-छीले देनी हू।''

जोखन उर्मिला के मुह से 'भैया जी' सबोधन सुनकर एक तरह से गद्गद हो उठा। वह बोला—''काय कू परेशान होय रई हो। जे सब काम आपकू शोभा ना देत है। मै यहा काये लैया बैठो हूं। मेहमानन की आव भगत तो मेरो धरम है। आप उत मे चलके वइठो—मैं अबई छाल, दाल चावर सब्जी फुल्का सबई त्यार करें देत हू।"

उर्मिला से मैंने भी, अनुरोध किया कि वह इस सब के लिए तंग न हो। चलकर बैठे—रेडियो सुने-या अखबार ही पढे।

"अखबार में पढ़ने को तो कुछ है नहीं। वहीं हत्या, वहीं बलात्कार, वहीं टहेज की कमी का रोना रोकर औरतों को जलाना या पखें से लटकाना। आज का अखबार भी महीनो पुराना ही लगता है। अगर उस घर पर आज की डेट न हो तो वही सव पुराना घिसा-पिटा एक जैसा ही विवरण छपता रहता है।"

मैं हसकर बोला—''वात तो आपकी एकदम सही है मगर दिन तो अब भी निकलता है। मूरज उसी तरह चमकता है। मौसम पहले की तरह ही बदलते हे। अनास्था और अविश्वास लेकर तो हम मनुष्य जी नहीं सकते। इस संसार में सब कुछ तो गर्हित और उतना बुरा नहीं है। आखिर जीने के लिए आपको कोई आधार तो स्वीकार करना ही होगा।"

"मनुष्य के पास सोच-विचार की शक्ति ही तो उसका सबसे बड़ा अभिप्राय है। जानवर दुक्खम-सुक्खम किसी तरह जी तो लेते हैं। उन्हें लबी आयु का अभिशाप भी तो नहीं मिला मगर हम मनुष्य-छीजते-बीतते चले जाते हैं और पिट-पिटकर भी पता नहीं किस झूठी उम्मीद को लेकर जीते चले जाते हैं।"

"आपने एकदम सही बात कही। उम्मीद ही बिर नवीन है। प्रतीक्षा हमेशा आगत के लिए ही होती है। और उसे कोई भी नही जानता कि वह हमारे लिए क्या वरदान लेकर आ रही है।"

उर्मिला मेरे आशावाद पर एक विद्रूपमयी हंसी हसकर बोली—"कौन सा आगत? आगत भी तो उन्ही के लिए होता है जो कहीं ठहर नहीं गए होते है। नदी ही तो कहीं पहुंच सकती है। तलैया और तालाबों की क्या गित है। वह तो एक जगह स्थिर हो जाते है और उसके ठहरे हुए जल में सिवाय सेवार और काई के क्या हो सकता है? इससे तो सडाध ही बढ़ती है।"

उर्मिला की इन बातों को सुनकर मुझे उसकी मनःस्थिति और गहरे अवसाद का आभास मिल गया। मैं उसके मन के कोलाहल को किस-प्रकार शात कर सकता था। मैंने उसे सहज और उत्साही बनाए रखने के लिए कहा—''तुम्हारी इतनी छोटी उम्र के लिए ऐसे विचार बहुत घातक हैं। बड़ी आयु में पहुंचकर तो याकई ऐसा अहसास होने लगता है कि अब कुछ नया और सार्थक शायद न हो पर जब हमारी देह में ऊर्जा का ज्वार हो मस्तिष्क में कल्पनाए और सपने हो तो सृजनशीलता को एक नई दिशा की तलाश होनी ही चाहिए।"

''जिनके पांवो में बेडियां पड़ी हो—सामाजिक वंधनों ने देह और मन को एक पथरीली काल कोठरियों में बंदी बनाकर रख दिया हो तब मन का पक्षी कहा और कितनी उड़ान भर सकता है?"

''मै समझ नहीं पा रहा हूं कि यह आपके साथ क्या और क्यों हो रहा है। आप अच्छी पढ़ी-लिखी मनस्वी युवती है। अभी आपकी जिम्मेदारिया भी उतनी नहीं ह। नौकर्रा करती है--आपकी अपनी इयत्ता और स्वायत्तता है। फिर आप इतनी हताशा क्यों झेल रही है? हम जिन बधनों को स्वीकार करते है यदि वह हमारे मनोनुकूल न रहें तो हम उन्हें क्यों नहीं तोड़ सकते?"

'क्या इन सामाजिक अभिशापो की जकडवियो को तोड डालना इतना आसान है'

''निश्चय ही यह आसान नहीं है लेकिन क्या अपने हितों की रक्षा के लिए हम कठिन परिस्थितियों और समस्याओं से नहीं जूझना चाहिए।''

'लेकिन उसकी कोई दिशा और मार्ग तो दिखलाई पडे।'' उर्मिला ने मेरी बात पर सोचते हुए कहा। उसकी आंखों में एक जिज्ञासा उभरी और वह मेरी और देखने लगी।

''समस्याएं अपना मार्ग स्वय अन्वेषित करती है। आज तो हम लोग वीसवी शताब्दी के उस बिदु पर खडे हैं जहां व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व सभी व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसकी परिक्रमा कर रहा है और गर्हित और गलत के विरोध में एक नहीं अनेक स्वर मुखरित हो उठते है। मै यह दावा नहीं करता कि गलित और कुत्सित हमारे समाज मे नहीं हैं पर साथ ही यह भी एक ठोस सच्चाई है कि गलत के प्रति विरोधी स्वरों का भी अकाल नहीं पड गया है। चीजो की पारदर्शिता की ओर लोगों की निगाहे जाती है और असत्य कहीं से भी आए उसके मिथ्यापन को हम उग्रता से रेखांकित करते हैं।"

''लेकिन स्त्रियों की स्थितियों में तो कोई उल्लेख्य परिवर्तन नहीं हुआ है। वह बेचारी तो आज भी मध्ययुगीन नारी की तरह बेबस प्रताडित और प्रविचता है।''

में वोला—''ऐसा आप कैसे कह सकती है? आज तो सारे विश्व में कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रह गया है जिसमे स्त्रियों का महत्त्वपूर्ण योगदान न हो। उनकी रचनात्मक भूमिका को लेकर खूब चर्चाए भी होती हैं। उनकी यशस्विता को भी प्रचार माध्यमो द्वारा रेखांकित किया जाता है।"

उर्मिला ने अपना दायां हाथ उठाकर मेरे बोलने मे विराम दे दिया। वह वोली—"आप जिन यशस्वी महिलाओं की बात कर रहे हैं उनके रहते हुए क्या इस देश मे प्रतिवर्ष हजारों युवितयों को दहेज का दानव नहीं लील जाता। अधिकाश लडिकियों की क्या प्रतिवर्ष भ्रूण हत्या नहीं होती? क्या विवाहिताओं की विवाह के दस-बीस दिन वीतते-बीतते हत्या नहीं कर दी जाती? क्या सद्यः विवाहिताओं के विधवा हो जाने पर उन्हें पित के साथ चिता पर नहीं चढ़ा दिया जाता। आपने राजस्थान की पढी-लिखी रूपकुवर का अत नहीं देखा जाता।" उर्मिला बहुन गहरे आवेश में वोलती चला जा रही था बोलते वोलते उसका चहरा लाल हा गया और गले की नसें फूल उठी।

मैने जोखन को पुकारकर पानी लाने का कहा और उर्मिला को शांत करने के लिए वोला—''टरअसल जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें इतनी सारी मिश्रित प्रवृत्तियां एक साथ ही चलती रहती हैं कि वह कई बार एक-दूसरे के विरोध में जाती दीख पड़ती हैं पर साथ ही क्या यह भी सत्य नहीं है कि कोई भी युग रहा हो, सत्य को खोजने के मुमुक्ष और जिज्ञासु किसी भी बाधा विरोध या विसगति के सामने नहीं झुके। आप जरा कल्पना करे, जिस मध्य काल में राजस्थान में रानिया-महारानिया असूर्यम्पइया होती थीं उसी मध्यकाल में और राजस्थान के हृदय चित्तौड़ में विद्रोह का स्वर प्रखरतम स्तर तक बुलद कर दिया था। क्या मीरा को कोई झुका सका? किसी प्रकार के समझौते पर राजी या विवश कर पाया? मीरा के पति की मृत्यु हुई तो क्या मीरा को कोई पति के शव के साथ चिता पर चढ़ाकर जला सका? दरअसल होता यह है कि हममें अपने अधिकार की सत्यता को विश्वसनीय बना सकने का कितना जोर है।"

"आप कुछ भी कहें-औरत निर्बल है और समाज उसे और भी निर्बल बनाकर देवी और पूज्या बनाने का निरंतर षड्यत्र रचता रहा है।"

मैने पूछा-''समाज से आपका क्या आशय है?''

'समाज माने आप पुरुष लोग। आप लोग ही हमारा कद छोटा करते चले जाने के दोषी है। आप लोगों ने हमें वोन-साई वना दिया है। हमारी जड़े गहरी न जाए, इसी के प्रयास में आप लोग लगे रहते हैं।"

उसके इस आरोप पर मुझे हंसी आ गई तो उसके चेहरे पर और भी गहरी उत्तेजना के लक्षण दिखाई देने लगे।

जोखन पानी का गिलास ले आया और मेरे सकेत करने पर गिलास उर्मिला की ओर बढाते हुए कहने लगा—''आप लोगन का खानो मैंने त्यार कहओ है—जब मज्जी (मर्जी) होय खा लइयो।''

मै बोला—''खाना अभी थोड़ा ठहरकर खा लेंगे। पहले तुम दो प्याले चाय बना लाओ।'' तभी एकाएक मुझे पड़ित मुकुद माधव की याद आई कि वह उधर बराड़े मे अकेले ही बैठे हैं। मैंने उर्मिला से पूछा—''क्या पंडितजी को भी इधर ही बुला लें? उधर वह अकेले बोर हो रहे होगे।''

उर्मिला अनमनी होकर बोली—''आपकी मर्जी है—बुला लीजिए पर यह भी जान लीजिए कि वह कितनी भी देर अकेले बैठे रहें कभी बोर नहीं होते।'' मैं अविश्वास प्रकट करते हुए बोला—''ऐसा नहीं हो सकता—यह एक असभव-सी वात है कि कोई आर्ट्मा कभी बोर ही न हो। जानवर तक भी बोर हो जाने हैं।''

उर्मिता ने कटाक्ष किया—''वह आपके जानवरों की श्रेणी में नहीं आते।'' इस पर मैं चुप्पी साध गया। यह तो मैं गहराई से महसूस कर ही चुका था कि उर्मिता और पंडित मुकुद माधव की जोड़ी 'भयों यह अनचाहत को सग' को ही चितार्थ करने वाली थी।

जोखन ट्रे में दो प्याले-चाय लेकर आ गया और दीवार के नजटीक पड़े स्टूल पर चाय की ट्रे टिका दी। स्टूल हम टांनो के सामन रखते हुए उसने पूछा—''कऊ जानो तो नाय है आप लोगन को?"

मैंने कहा—''हां भई खाना खाकर हम लोग दोपहर तक दिल्ली जाएगे।'' जब जोखन चला गया तो मै बोला—''अगर हम आज के बजाय कल दिल्ली चले तो कैसा रहे? आप लोग लंबा सफर करके आए हैं—एक दिन तो आपको आराम करना ही चाहिए।"

''मुझे तो दिल्ली में कोई काम ही नहीं है—जो भी मिलना जुलना या करना खरीदना है वह इन्हीं को है। में सोचती हूं वह अपना एक दिन क्यां व्यर्थ करे?"

मैने उर्मिला के सामने प्रस्ताव रखा—''तो पड़ित जी को खाना खिलाकर दिल्ली भेज दिया जाए और सैर-सपाटे घूमने फिरने का कोई और दिन रखा जाए?''

''यह बहुत अटपटा-सा नहीं लगेगा कि वह दिल्ली अकेले ही जाएं और मैं यहां बनी रहूं?''

''औचित्य और अनौचित्य की इसमें कौन-सी बात है! अरे भाई पंडित जी तो यूनिवर्सिटी के लोगों से मिलेंगे, सभा सोसायटी में सम्मिलित होंगे और तुम वहां उनकी छाया बनकर साथ लगी रहोगी। हां तुम भी कही सिक्रय भागीदारी कर सको तो उनके साथ तुम्हे जरूर जाना चाहिए।"

मेरे प्रस्ताव को सुनकर उर्मिला चुप होकर कुछ सोचने लगी। मैने उससे कहा—''अरे भई चाय ठडी मत करो। आपका जाना या यहा रहना कोई बहुत सिर खपाने वाला मुद्दा नहीं है। जाने का मन हो तो साथ चली जाना।"

''नही-नहीं, वो बात नहीं है। मैं सोच रही थी कि यहां मेरी वजह से आपका बंधन हो जाएगा।''

''मेरा क्या वंधन हो जाएगा—तुम क्या मेरे सिर पर रहोगी!'' उर्मिला उन्मुक्त भाव से हंस पडी—''मैं न सही कोई तो आकर आपके सिर पर रहेगा हा

मैंन भी हसकर कहा—''मैं ऐसे सिर को काटकर फेंक दूगा जिस पर कोई रहने की सोचे।''

''कोई काटकर नहीं फेंकता। सव कहने की बाते हैं।"

''तब तो ठीक है, फिर मैं क्या कर सकता हू? जिसे सिर पर ही रहना होगा वह वहां रहेगी ही।''

''आप वडे समझौतावादी है।''

''समझौता नहीं, शायद समन्वयवादी।''

उर्मिला चाय खत्म कर चुकी थी। प्याला स्टूल पर रखते हुए बोली—''आप लेखको का यही तो है कि आपके पास शब्दों के इतने सारे विकल्प मौजूद रहते हैं कि उन्हें इधर से उधर अदलते-बदलते रहते हैं।''

मै बोला—'वह तो बाबा तुलसीटास ने पहले ही कह टिया— कविहि अरथ आखर बल सांचा। अनुहरि ताल गतिह नर नाचा।।

मै कुर्सी छोडकर उठा और बाथरूम की आर जाते हुए बोला—'आप लोग सब स्नान ध्यान किए बैठे है, एक मै लद्धड हू कि अभी दीन हीन अवस्था में ही भटक रहा हू।"

दस वजे तक मै भी नहा-धोकर निवृत्त हो गया और मैने जोखन से मेज पर खाना लगाने के लिए कहा। हालांकि अभी दोपहर होने में देर थी पर जून मास के तपते सूरज का ताप झेला नहीं जा रहा था और अभी से लू के झोके चलने लगे थे।

जब हम खाने बैठे तो मैने खाना शुरू करने से पहले पंडित मुकुद माधव से पृष्ठा—''आज आपको कहा-कहां जाना और किस-किस से मिलना है?''

उन्होंने अपनी चुटिया मे गाठ लगाई और मेरी ओर उन्मुख हो गए "दरअसल यूनिवर्सिटी तो वद ही है अभी। मुझे अमेरिकन लाइब्रेरी और मैक्समूलर भवन जाना है। नई सड़क से कॉलेज के लिए कुछ पुस्तके भी खरीदनी पड़ेगी। कल एकेडेमिक कमेटी की एक मीटिंग सीनेट हाल मे होनी है उसमे भी सम्मिलित होना है।"

मैने उन्हें खाना शुरू करने के लिए कहा तो उन्होंने पूछा—"क्या आप हमारे साथ-खाना समाप्त करने के बाद दिल्ली चलना चाहेगे?"

''बडी खुशी से। मगर मैं सोचता हू जिन स्थानों पर आपको जाना है वहा मेरे साथ जाने की तो कोई उपयोगिता नहीं है।'' फिर एक क्षण ठहरकर मैंने जानना चाहा—"क्या आप दिल्ली पहले भी आते रहे है—मेरा मतलब है दिल्ली के भूगोल से परिचित हैं?"

पिडत जी ने मनायोग से भोजन करना शुरू कर दिया था। उन्होंने मरी जिज्ञासा का तुरत कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर खात रहने के बाद उन्होंने हाथ रोककर कहा—''मै दिल्ली का इतिहास कहीं ज्यादा जानता हु, उसके भूगोल की अपेक्षा और सच पूछिए तो मैंने दिल्ली के वहीं कुछ स्थान देखें है जहां मुझे काम-धाम के सिलिसिले में आना-जाना पडता है।"

मैने खाना खात-खाते बात आगे बढ़ाई—''हां तो आपको अपने परिचित स्थानों पर काम के सिलिसलें में जाना है फिर उर्मिला जी और मैं या हममें से कोई एक आपके साथ फालतू जैसा ही रहेगा। उधर आप अपना काम निपटा रहे होगे और हम व्यर्थ और अप्रासिगिक से साथ लगे होगे।"

मुकुंद माधव जी की आखों में सोच का भाव घिर आया। उन्होंने सिर झुकाकर अनमनस्कता से खाना खाती उर्मिला की ओर निगाहे उठाकर पूछा—''तुम क्या कहती हो?"

टर्मिला ने सिर को हल्का-सा खम देकर ऊपर उठाया और बोली—''मैं क्या बताऊं? मै क्या आपके साथ पहले कभी दिल्ली आई हूं।''

उर्मिला की वात सुनकर मेरे मुंह से बरवस यह निकल गया—''अरे! आपने कभी दिल्ली आने का कप्ट नहीं किया? ताज्जुब है कि आप इतनी उम्र तक राजधानी मे एक बार भी नहीं आई।''

उर्मिला की आखों में चिनगारी-सी दिखाई दी और वह खाने की ओर से अपना हाथ रोककर बोली—"राजधानी बड़े लोगों के घूमने-देखने की जगह है। हम जैसे देहाती वज़ मूर्खों का वहां क्या काम? किसे घुमाने की इच्छा है?"

मुकुद माधव ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने कहा—''यदि आप लोग पसद करें और आपको उचित लगे तो मैं एक प्रस्ताव रखता हूं।''

''हां, हां आपका सुझाव बहुत व्यावहारिक होगा और हम लोगों को उसी के अनुसार चलने में सहूलियत भी रहेगी। आप बतलाइए क्या करना उचित होगा।''

मै बोला—''आज आप अकेले जाकर अपने कुछ काम निपटाइए हम लोग कल आपके साथ चले चलेंगे। फिर आप और उर्मिला जी दोनो ही साथ-साथ घूम-फिर सकेंगे।"

मुकुंद जी कई मिनट चुपचाप खाना खाते रहे और वाद में उर्मिला की ओर मुह करके बाले—''अब जैसा ये ठीक समझती है वही करना होगा।'' मेर प्रस्ताव पर उनकी ओर से कोई स्पष्ट सहमित नहीं थी वह उर्मिला से ही साफ कहलाना चाहते थे कि वह उनके साथ जाएगी या वह अकेले ही अपने काम निपटाने जाएगे।

उर्मिला उनकी वात पर झुझला पड़ी—''मै क्या कह सकती हू? आप साथ लाए है तो आप ही जानें। आप मुझे लटकाए-लटकाए घूमने में खुश हों तो मै आपके साथ चलूगी। मेरे यहा रहने का तो कोई तुक ही नही है। हा आपको लगता हो कि आप निर्विच्न होकर अकेले ही इधर-उधर आते-जाते अपना काम निपटा लेंगे तो बात अलग है।"

उर्मिला के सख्त रवैये से वह एकाएक घबरा उठे और वोल-''तो फिर आप लोग कल किसी समय दिल्ली मे ही मिले—आज मै अकेला ही चला जाता हू।''

मैं बोला—'ठीक है आप रात को फोन पर बता दें। हम आपको निश्चित किए हुए स्थान पर यथासमय मिल जाएगे!'

बात तय हो गई और हम लोग खाना खाकर उठ गए। मैने मुकुद जी से कहा—''गर्मी बहुत है—आपने अभी खाना खाया है, थोडी देर आराम करके जाते तो शायद ठीक होता।''

वह बोले—''हा बात तो आपकी ठीक है मगर मेरी कठिनाई यह है कि मै खाना खाकर एक बार बिस्तर पर पसर जाऊ तो फिर कई घटे नहीं उठ सकता।

मैने हसते हुए कहा—''इसके लिए कोई दंड तो आपको देगा नही। मजे से सोइए काम-धाम कल देखा जाएगा।''

''नहीं वैसा करना उचित नहीं होगा। इस तरह के शिथिलीकरण से संकल्प शक्ति कमजोर पड़ जाती है। जब किसी काम को, हाथ में लिया हो तो उसे तुरत निपटाने का निर्णय किया जाना ही समीचीन है।"

''आपकी बात ठींक है। मैं तो बहुत ढीला और आलसी हू—शायद ही कभी सकल्प और निर्णय मेरे पास फटकते हो। कुछ भी, ऐसा विशेष करणीय मुझे नहीं दीख पड़ता जिसे थोड़े हेर-फेर के साथ या आगे-पीछे करने में लाभ-हानि की संभावना हो। हानि-लाभ दोनों ही एक जैसे हैं। यहा पाने और गंवाने के लिए अपने पास हे ही क्या?"

'यह निर्वेद और वैराग्य का दर्शन हम सामान्य गृहस्थियों से कहा चल पाता है? भले ही कुछ फर्क न पडता हो पर सचय तो गवा देने से स्पष्ट ही अलग है। आप जिस दनिया में रहते हैं वहा भावों का मृत्य है परत हम "यानी दूसरे शब्दो में आपका आशय है कि हम लोग भाव वेचते है।" मेने मुस्कराकर पूछा।

"में ऐसा कैसे कह सकता हू। भावना, भावुकता, कल्पना, विचार आदि का हमशा से सम्मान होता आया है। कलाकार किसी भी समाज की मूर्धन्य शोभा है पर यदि उसे ग्राहक-गुणग्राहक नहीं मिल पाता तो उसकी परिणति क्या होती है यह शायद वतलाने की जरूरत नहीं है।"

मै बोला--''पर भवभूति ने तो कुछ और ही कहा है।''

'हा भवभूति ने जो कहा है वह मुझे पता है पर साथ ही उसने अपने समान धर्मा और गुण ग्राहक की आशा छोड़ी नही है। कही न कही—कभी न कभी कोई न कोई होगा जो उसके महत्त्व को पहचानेगा, स्वीकार करेगा।"

अपनी बात को मुकुंट माधव ने आगे बढाया—''मगर आज जो दुनिया है, जो जीवन है, उसके जो मारक दबाव हैं—उनके चलते भावना को भी बाजार चाहिए, क्रेता चाहिए। क्या आप इससे इनकार कर सकते है।"

"नहीं! भला इनकार किया ही कैसे जा सकता है। भले ही उस तरह का वाणिज्य व्यापार न होता हो मगर कागज रंगने वालों को भी किसी न किसी रूप मे विक्रेता की भूमिका निभानी ही पड़ती है।"

"परतु कालातर में ऐसा नहीं था। कलाकारो को राजकीय सम्मान और आह्नादकारी पुरस्कार दिए जाते थे। तब उन्हें अपनी कला को बेचने के लिए दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती थी। पर साथ ही यह भी है कि तब वह आज की तरह हर गली-मोहल्ले में बिखरे नहीं पड़े थे।"

मैंने कहा—''मगर राज्याश्रय पाने वाले कवि कलाकारों के सरोकार क्या थे, उनकी प्रतिबद्धता क्या थी—यह भी तो देखा जाना चाहिए।''

पडित जी बोले—''कलाकारों-कवियो के विषय-वस्तु को कौन निश्चित कर सकता है। वह तो स्वच्छद वृत्ति के प्राणी होते है—कल्पना में जीते और कला की साधना करते है।"

मैंने उनके विचार से असहमति व्यक्त की—''ठीक ऐसी बात नहीं है। कला क्या है—यह भी देखने की चीज है। नितांत काल्पनिक पात्रों की सृष्टि करके उन्हे किमी अन्य लोक का बना देने से तो कला की कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाती।''

मुकुद माधव बोले—''सस्कृत साहित्य मे वाल्मीकि, कालिदास, भास, भवभूति हर्ष और बाणभट्ट जैसे कवि और नाटककारों को क्या आप साधारण कोटि की विभूतियां मानते हैं?'

''नहीं, नहीं में इन्हें साधारण कर्ताई नहीं मानता पर इनमें से सभी तो गज्याश्रित और दरवार की कृपा के पात्र नहीं थे। उन्होंने जनसामान्य को अपने साहित्य का विषय भी नहीं बनाया। अधिकांश जन तो उनके साहित्य में गोण स्थान ही पाते है। वहां तो राजा-महाराजा, सेठ-सामत, रानिया-महारानिया ही दीख पडती है।"

"वह तो होना ही चाहिए। साधारण लोगों को साहित्य का विषय केसे बनाया जा सकता है? साधारण लोगों में ऐसा होता ही क्या है जिसे महत्त्वपूर्ण माना या कहा जा सके?"

उनकी बात पर मैं हंस पड़ा और वोला—"तभी तो बहुसंख्य कवियों ने फूल-पत्तों, निदयों और राजाओं के भोग-विलास का वर्णन अपने काव्य में किया है ओर इसे किव कर्म की इतिश्री मान लिया है। रीतिकाल का ज्यादातर साहित्य नायिकाओं के नख-शिख वर्णन में ही लिप्त दिखाई पड़ता है। घोर शृगारी रचनाएं जनमानस की समस्याओं से एकदम अछूती है इसीलिए उनका कोई सामाजिक पक्ष उभरकर नहीं आ पाता।"

मुकुंद माधव वोले—''नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं मानता। मध्यकाल की रचनाओं को देखिए। वह तो हमारे काव्य का स्वर्णकाल है। आप तुलसी, सूर, मीरा, जायसी की रचनाए देखे उनके प्रति सैकड़ो वर्षों से जनमानस जुड़ा हुआ है और उनकी रचनाओं से निरंतर प्रेरणा प्राप्त करता चला आ रहा है।"

"आप बिल्कुल सही कह रहे है पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जितने नाम आपने मध्यकाल के किय मनीषियों के गिनाए हैं उनमें से एक भी दरबार की शरण में नहीं गया। मीरा ने तो राजधराने के सारे आचार-विचार को ही तिलाजिल देकर सारे दरबारी कायदे ही तोड डाले थे और जनसाधारण के बीच जा बसी थी। बाकी कियों का स्वर भी 'सतन को काहा सीकरी सो काम' का था। इन सबने दरबार की पूर्ण उपेक्षा की तभी यह जनता के गले का हार बन सके।"

'मुझे नहीं लगता कि साधारण लोगों को लेकर उत्कृष्ट साहित्य सर्जन सभव है। वह तो अत्यत निम्न कोटि का जीवन जीते हैं—उनकी आज्ञा आकांक्षाएं भी कहीं से विशिष्ट नहीं होती फिर उनके संबंध में लिखा ही क्या जा सकता है।"

मै बोला—"लेकिन गांधी जी के स्वातंत्र्य आंदोलन में कूदने वाले तो यही बहुत साधारण कोटि के लोग थे। प्रेमचंद का तो सारा साहित्य ही निर्बल, निरक्षर, निर्धन लोगों की गाथाओं में समाहित् है। बोलक और कवि भी तो इन्हीं के बीच से निकलता है इसलिए उसे उनकी की बीतें कहनी हैं। श्रीकाओं की प्रशस्तियां करने

वाले किव तेखक आज के समाज में कोई महत्त्वपूण स्थान नहीं रखते। प्रेमचद ने तो अग्रेजों के रायसाहवीं के अलकरण को यहीं कहकर ठुकरा दिया था कि मुझे शासकों की नहीं जनता की रायसाहबी ही इष्ट है।"

पडित मुकुंद माधव वोले—''वहस लबी हो जाएगी—सबका अपना-अपना सोच-विचार है। आप जैसा ठीक समझते है वही ठीक होगा पर मै फिर भी यह मानता हू कि महान् और शाश्वत साहित्य इन रोजमर्रा की स्थितियों और असंतोप को लेकर नहीं रचा जा सकता इसकी अवधारणा के लिए शास्त्रीय मानदड ही स्थिर करने पड़ेंगे।"

साहित्य की प्रासंगिकता उसके सरोकारो और उसकी शाश्वत तथा शास्त्रीयता को लेकर तो कितनी भी देर तक बहस की जा सकती थी पर एक तो हम दोनों दो अलग-अलग ध्रुवों पर खड़े थे। इसके अलावा मुकुट माध्य को काम के सिलसिलें में दिल्ली भी जाना था इसलिए मैने बातचीत को वही विराम देते हुए कहा—''तो फिर आप जाने की तैयारी करें, मैं आपको दिल्ली जाने वाली बस पर सवार करा आऊगा।"

''मुझे तैयारी ही क्या करनी है जी! बस काधे के झोले में एक-दो कपड़े और डायरी डालनी है।''

मै बोला—"तो ठीक है मै भी कुरता डालकर आता हूं।"

जब पंडित जी चलने लगे तो मैने जोखन से कहा-- ''पंडित जो के लिए फ्रिज से पानी की एक ठडी बोतल निकालकर लाओ।"

वह हाथ हिलाकर बोले—''पानी-वानी लादकर ले जाने का क्या औचित्य है? क्या दिल्ली मे पीने को पानी भी नहीं मिलेगा?''

"पानी तो बहुत मिलेगा पर वह अस्वस्थ होने के साथ-साथ गरम भी कम नहीं होगा। ठेलों पर बिकने वाले पानी को आप पी भी नहीं पाएंगे। यहा से निकलेगे तो भी प्यास लगेगी ही और तुरत आप किसी के परिवार में जाएं, शायद यह भी आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं है।"

'हा यह तो आप ठीक कहते है। तब मुझे प्लास्टिक की बोतल ही दें। काच की बोतल तो बहुत वजनी हो जाएगी।''

मैने जोखन से प्लास्टिक की बोतल ही लाने को कह दिया।

जोखन पानी की बोतल ले आया तो मैने स्टील की एक छोटी-सी गिलसिया भी मगवा दी और बोला आप इस गिलसिया से पानी पीएंगे तो पानी नष्ट नहीं पडित जी ने वांतल और गिलिसया अपने झोले में डालकर कहा—''आप अतिथियो का जितना खयाल रखते है, इतना तो कोई सदगृहिणी ही रख पाती है।'' फिर एक पल ठहरकर हसते हुए वोले—''आप रचनाकार लोग वास्तव में नारी हृदय रखते है। इसीलिए आपको अर्धनारीश्वर कहूं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी।''

"अरे छोड़िए यह भी कोई ऐसा कारनामा है जिसके लिए आप इतनी बर्डा पदवी दे रहे है।"

पडित जी को साथ लेकर मैं घर से निकला तो टर्मिला हमारे साथ ही घर के वाहर चबूतरे पर आकर खड़ी हो गई। वह मेरी ओर सकेत करके वोली—''मैं भी बस स्टेशन तक साथ न चलू?''

मैं बोला—''पित महोदय को भावभीनी विदा देने का मन है तो जरूर चलें।'' मुकुद माधव बोले—''ये धूप में व्यर्थ परेशान होगी। आराम करने दो।'' फिर कुछ सोचते हुए वोले—''बस स्टेशन दूर होगा तो एक की बजाय फालतू मे दो रिक्शों का भाडा देना होगा।''

मैं उनकी किफायतदारी पर कुछ कहता इसके पहले ही उर्मिला तमतमाती घर के भीतर चली गई।

मै पडित मुकुंद माधव को दिल्ली की वस मे विठाकर लौटा तो मुझे उर्मिला नजर नहीं आई। मैंने जोखन से उसके विषय में मालूम किया तो वह बोला—''मैमजी गैस (गेस्ट) होस में सो रही है।"

मै जानता था कि वह सोई तो क्या होगी, पंडित जी के इस वाक्य में 'एक की बजाय फालतू मे दो रिक्शो का भाडा देना होगा' से मर्माहत होकर दुखी मन से विस्तर में जाकर पड़ गई होगी।

पर मैने उसे छंडना उचित नहीं समझा और अपने अध्ययन कक्ष में जाकर पढ़ने-लिखने में लग गया। "....आपवं करके क्य हैं? मस्तिष् कि जो अ नेकर आप हर क्रिया कोई लाख पर वह छू इसमें लाभ हैं।...

लेखक ने द और विडंब समप्रता से ने समझ के प्र खाई को भ अकित कि समर्पण और केस प्रकार किया है, स लिए गहरी र एक ऐसा ए पाटने में सर विलक्षण दाश से आपूरित को दृष्टि सं उमिंता लगभग ढाई बजे मेरे अध्ययन कक्ष मे आई तो मैने देखा कि उसकी आखे लाल थी। सभवत वह मुकुद माधव की कृपणता को लेकर लिजित और अपमानित अनुभव करती रही थी। शायद इस बात को लेकर क्षोभ की स्थिति में रोई भी थी।

मैने उसकी मनःस्थिति का कोई सकेत पा लिया है--यह उस पर प्रकट नहीं किया और बोला-'क्या फिल्म देखने चलोगी?"

''फिल्म? इस जंठ की दोपहरी मे?'' फिर उसने कुछ सोचकर पूछा—''क्या आपका मन है? आप क्या फिल्म देखने के शौकीन हैं?''

''अरे नहीं जी। मैं तो कभी शायद ही भूले-भटके कोई फिल्म देखता हू।''

''नो क्या मेरी वजह से ही फिल्म देखना चाहते है?''

''नर्हा! तुम्हारी वजह से नहीं अपनी वजह से भी!''

''कौन-सी फिल्म लगी है?''

'कितने ही टाकिज हैं इस शहर मे। पहले तो दो ही थे मगर देखते-देखते अब तो दस-बारह हो गए है। शहर भी तो पहले की अपेक्षा इधर-उधर बहुत फैल गया है।''

''सारे कस्बों की यहीं गित है। सुरसा के मुह की तरह फैलते चले जा रहे है। फिर आपके शहर की तो बात ही अलग है—एक तो औद्योगिक नगरी इसके अलावा दिल्ली के इतने नजदीक यह तो एक तरह से दिल्ली का एक उपनगर जैसा ही है।"

उसे एकाएक याद आया कि मैने सिनेमा देखने की वात कही थी। उसने पूछा—''कौन-कौन-सी फिल्मे लगी हैं?'' 'यह तो पता नहीं मगर अखवार में देखने से पता चल जाएगा कि किस हाल में कीन-सी फिल्म लगी है।''

वाते करते-करते तीन बज गए तो मैं वोला—"चला अव मैटिनी शो क्या देखना—वह तो एक तरह से जहमत ही हो जाएगी। लू लपट में सिनेमा देखने की तुक भी क्या है। अब शाम का शो ही देख लेगे।"

मैने उर्मिला से पूछा---'सुबह तो दरअसल नाश्ते के समय ही खाना खा लिया गया था। मै समझता हू अब तक आपको खासी भूख लग गई होगी।''

''पहले तो आप यह बार-बार 'आप' 'आप' कहने से बाज आइए। इसस वहुत पराएपन का बोध होता है और ऐसा भी लगता है जैसे आप मुझे स्वय से काफी दूर ठेलकर रखना चाहते है। सीधे से तुम कह सकते है। मेरा नाम भी इतना कठिन नहीं है कि इसके उच्चारण में आपको कोई कष्ट हो।''

में बोला—''नहीं, उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं है मगर मेरा संस्कार आड़े आ जाता है। मुंह से तुम शब्द यदा-कटा ही बोल पाता हू मगर आप कहती हे तो कोशिश करूगा। वैसे हो यह भी सकता है कि मैं जब आपसे 'आप' कहू तो उसे आप तुम के रूप में ही ग्रहण करें। मेरा मतलब है कि उसका आशय 'तुम' से ले।"

उर्मिला मुक्त भाव से हस पड़ी। मैंने देखा उसके मुख पर जो अवसाद देर से फला हुआ था और वह मन में जो सताप झेल रही थी पता नहीं एकाएक वह कहा तिरोहित हो गया था। हसते हुए वह वाम्तव में बहुत सुदर और सरल दीख पड़ती थी। ऐसी हसी को सहज रूप से पा जाने वाला यदि उसका तिरस्कार या उपेक्षा करता था तो मै उसे अभागा ही कहूंगा। किसी युवती को वेबाक हसते हुए देखना और यदि उसकी हसी आपके हिस्से में ही आती हो तो वह किसी भी मूल्य पर महगी नहीं है।

हंसी थमने पर उमिला वोली—''लेखक महाशय, जो भी संवोधन हम किसी को देते है उसे किसी दूसरे रूप में वह कैसे ग्रहण कर सकता है? किसी व्यक्ति को यदि आप भोंडा कह देगे तो क्या वह उसका आशय स्वय को सुदर या सुरूप कहे जाने के अर्थ में ग्रहण कर लेगा। कम से कम आपको तो शब्दों का यथारूप ही प्रयोग करना चाहिए। मेरा तात्पर्य अभिधा से है।"

'चलो इसमे क्या कलहबाजी उर्मिला जी।'' कहकर मैंने जोखन को आवाज दी और मैं उर्मिला से वोला—''चिलिए अब नो मैं आपको नाम से ही वुला लिया करूगा। इससे तो खुश हैं।''

35

'यह 'उर्मिला जी' तो 'आप' से भी ज्यादा भारी-भरकम विल्क किहिए पहाड जमा सर्वोधन है। क्या मै आपको इतनी वजनी, दिखलाई पड़ती हू कि आप मेरे नाम क साथ जी लगाने की अनिवार्यता समझे?''

'वर्डी मुश्किल है अपने देश और भाषा की संस्कृति और आचार सहिता जिसमें किसी को 'तू' कहो तो बुरा माने न कहो तो बुरा माने। आप कहो तो उस सवोधन वजनी लगे न कहो तो उसे अपना तिरस्कार लगे।''

'तिरस्कार भी न करे—बुरा लगने वाली बात भी न कहे बस 'आत्मीय' लगने वाले सर्वोधन दे। यही पर्याप्त है मेरे लिए।''

''सवसे आत्मीय तो 'प्रिय' है। स्त्री को 'प्रिया' कहा जा सकता है। क्या मुझे आपको प्रिया कह सकने का अधिकार मिल सकता है? इस पर भी आप तैयार नहीं हो पाएंगी—मैं जानता हूं।"

''इस पर अगर मै तुरत तैयार हो जाऊ तो आप क्या देगे?''

उसके इस निर्व्याज स्वीकार पर मैं एकदम अवाक् रह गया। कोई भी युवती चाहे वह कुमारी हो अथवा विवाहिता, अपने घनिष्ठतम परिचित अथवा आदरणीय को भी यह अधिकार नहीं दे सकती। बस प्रिया कह सकने का अधिकार तो किसी एक का ही हो सकता है।

मुझे चुप देखकर वह मुस्कराई और बाकपन से बोली—''मैने तो आपको एक इच्छित सर्वाधन की स्वीकृति दे दी अब आप जरा इसका प्रयोग तो करके बताइए।''

मैंने काफी ऊहापोह के बाद कहा—''यह सबोधन अधिकार नही दायित्वो से जुड़ता है। शायद मैं न इसके योग्य हूं न अधिकारी फिर इसे भी क्यांकर सहज मान लू?"

"कोई पहेली नहीं इसमें। एकदम सहज और आसान बात है। आपके बहुत से नाम होते हैं। जन्म नाम कुछ होता है, घर वाले उसे बदलकर कुछ और रूप दे देते है। मित्र उसमें भी कुछ घटा-बढ़ा देते हैं। विवाह से पहले मैके में लड़की का नाम कुछ और होता है। विवाह हो जाने पर ससुराल में कुछ और नाम से पुकारा जाने लगता है। कभी-कभी पित ही कोई अन्य नाम दे देता है। क्या फर्क पड़ता हे आपके लिए यदि उर्मिला 'प्रिया' हो जाए।"

मेरी ठहरी हुई सास इतनी देर बाद सम स्थिति पर आई और मै बोला—''बेचारी आरन की यह तो वाकई वड़ी दुर्गित है कि जहां देखो उसके नाम रखे जा रहे है।''

''नाम रखे जाना ता गाला हो गया। रखे न कहिए, दिए जा रहे हैं वालिए। वही ज्यादा सही होगा शायद।''

''अच्छा। हा यह ठीक है अब मै आपको उर्मिला जी की बजाय 'प्रिया जी' कहकर बुलाऊगा इस पर तो आपको कोई आपत्ति नही है?''

'मुझे आपित है और ख़ब है।'' उर्मिला ने सिर को एक ओर झटककर कहा। मे कुछ पूछता तब तक जोखन मेर सामने आकर खड़ा हो गया।

मै वोला—''आज के मारे अखबार उटा लाओ।'' जव जोखन कमरे से बाहर निकल गया तो मैने उर्मिला से पृष्ठा—''हा आप क्या कह रही थी तुम।''

"आपने मुझे प्रिया जी कहकर फिर गाजर-मूली मे वदल दिया।"

मै समझ गया वह 'प्रिया जी' कहने से भडक उठी थी। मैं हंस पडा ओर वोला—''तो फिर 'सुप्रिया' पर समझौता रहा। मै आज से और अब से आपको सुप्रिया कहूगा। कोई आपत्ति?''

वह सिक्षप्त वोली—''कोई आपित नहीं। आपने कविता में ही बदल दिया प्रिया को। प्रिया तो वैसे ही सुप्रिया हो जाती है लेकिन यदि वह पहले से ही सुप्रिया हो तो तूफान ही बरपा कर डालेगी। अब जब यह आपने कर ही डाला तो आप ही सभानेगे इसके परिणाम। हमारे महाशय जी जब आपके मुह से मेरे लिए प्रिया या सुप्रिया सबोधन सुनेंगे तो पता नहीं क्या होगा।"

'कुछ नहीं होगा। यह नाम मै प्राइवेट तौर पर ही इस्तेमाल करूंगा—यह सबके लिए और आम नहीं होगा।"

र्जर्मला बोली-"ठीक है, तो यही सही।"

इसी समय जोखन अखबागे का बडल उठा लाया। मैंने अखबार मे उन फिल्मों के नाम देखने शुरू कर दिए जो शहर के विभिन्न छिवगृहों मे लगी हुई थीं। एक हाल में अंग्रेजी फिल्म 'ब्लू एंजिल' लगी देखकर मै उर्मिला से बोला—''क्या आप अग्रेजी फिल्म देखना पसद करेंगी?"

''पता नहीं कैसी होगी?''

''फिल्म का नाम ब्लू एजिल है।''

''फिर तो यह ब्लू फिल्म होगी। सुना है ब्लू फिल्म बहुत अश्लील होती है।'' उसके सयम पर मैं हस पड़ा तो उसने मेरे हसने का कारण पूछा।

मैने कहा—''भई यह ब्लू फिल्म नहीं है इसका नाम 'ब्लू एंजिल' यानी नीला देवदून या नीला फरिश्ता है। फिर यह भी है कि भयानक गर्मी में तीन घंटे की घुटन भी नहीं झेलनी पड़ेगी यह फिल्म डेढ-दो घटे से ज्यादा की नहीं होगी।''

उपना कुछ दर तक साचता रहा आर फिर वाला मगर मुझे तो उसकी अंग्रेजी ही समझ में नहीं आएगी। मेरी तो अंग्रेजी ही एकदम चौपट है।"

"मं कौन-सा विलायत में पैटा हुआ हू। मेरी अग्रेजी की समझ तुम्हारे जितनी ही है।"

'फिर भी, आप तो लेखक है। अग्रेजी के अखबार और कितावे तो पढते ही है।"

"अंग्रजी पढ लेने से कुछ नहीं होता। उन लोगों के उच्चारण बहुत ऊट-पटाग होत है। बस कभी-कभी इतना जरूर समझ में आ जाता है कि कुल मिलाकर कहानी क्या है।"

कहानी ही पढ़नी हो तो फिर फिल्म देखने की क्या जरूरत—उपन्यास-कहानियां न पढ़ी जाए।"

'ये फिल्में भी कहानियों और उपन्यासी पर ही तो आधारित होती है। और जहां तक हिंदी की बबड़या फिल्मों का सवाल है, वह तो ज्यादातर अग्रेजी फिल्मों के मसालों पर ही तैयार की जाती है। यह बात अलग है कि फिर वह न अंग्रेजी की रहती है न हिदुस्तानी। अजीब चू-चू का मुरब्बा लगती है। यही कारण है कि कोई मुझे घसीटकर न ले जाए तो मै फिल्में देखने नहीं जाता।"

उर्मिला बोली—"पर कभी-कभी तो वडी अच्छी फिल्मे बनती है। मैने गुरुटत्त की कई फिल्मे देखी हैं। बडी मार्मिक होती है।"

"हा थोडे से डायरेक्टर है जो साफ-सथुरी फिल्मे बनाते है। गुरुदत्त-वी शाताराम, हषिकेश मुकर्जी वगैरह।"

'पहले की फिल्मों में भी अच्छी वाते दिखलाई जाती थी। सोहराब मोदी की ऐतिहासिक फिल्में तो एकदम अनुठी होती थी।''

''चलो तो कोई जल्दी नहीं है, अभी। सोच लो। हो सकता है शाम तक पंडित जी भी लोट आए। उन्हें भी घसीट ले चलेगे।''

मेरी बात पर उर्मिला हस पड़ी।

"इसमें हसने की क्या वात हो गई।"

"कुछ नही। आपने पंडित जी के फिल्म देखने की बात कही तो मुझे हसी आ गई। वह तो फिल्मों के नाम से ही भड़क उठते है। टेलीविजन पर कभी-कभी कोई बहुत अच्छी फिल्म आती है पर क्या मजाल कि वह उसकी ओर आखें उठाकर भी देख लें। कहते हैं, यह फिल्मे हमारे आचरण और संस्कृति को गारत करने पर नुली हुई हैं। इन्होंने सारे सामाजिक मूल्यों को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है।" भेने हसकर कहा—''जोर देकर उन्हें सत ज्ञानश्वर दिखाती—उसमें तो एक भेसा भी वेद पाठ करता है।"

जोखन दरवाजे में आते हुए बोला—''काह चाय वना दऊ?'' मैने उर्मिला की ओर देखकर पूछा—''क्या चाय पीने का मन है?''

'आप इस टाइम चाय पीने हो तो वनवा लीजिए—मैं भी साथ दे दूगी। वेस म तो चाय-वाय की इल्लत ज्यादा पालती नहीं हूं।''

"तो कुछ ठडा पी ला।"

"नही-नहीं उसकी क्या जरूरत है। मैं भी आधा प्याला चाय ही पी लूगी।" मैने जोखन से कहा—"जोखन इन्हें अब तक भूख भी लग आई होगी। खाना तो आज बहुत जल्दी ही खा लिया गया था। चाय के साथ कुछ बना लेना। न हो तो पड़ोस का हलवाई समोसे तल रहा होगा वहीं ले आना।"

उर्मिला कुर्सी से उठते हुए बोली—''जोखन भैया समोसे-अमोसे लाने के फेर मे मत पड़ो। बस तुम चाय ही बनाओ।''

जोखन के पीछे-पीछे जाते हुए उसने कहा—''जोखन भैया क्या घर में थोड़ा वेसन पड़ा होगा।''

पता नहीं जोखन ने क्या कहा। मैं जोखन की आवाज सुन नहीं पाया। मैं भी कुर्सी छोड़कर उठने ही जा रहा था कि तभी जोखन मेरी डाक लेकर आ गया।

कई पत्र और पत्रिकाए आई थीं। मै उन्हें खोल-खोलकर, पढ़ने लगा। अधिकाश पत्र सपादको और प्रकाशकों के थे और कुछ पाठको के खन थे।

मै पत्र पढ़ने में लगा था कि तभी जोखन ट्रे लेकर आया और ट्रे मेज पर रखते हुए बोला—''मैम जी पकौडी तल रई हैं—उनन्ने कयो है के गरम-गरम खाय लेवो नाय तो ठंडी है जाएगी।''

मैने आखें उठाकर देखा तो मेज पर चाय और पकौडियों की प्लेट रखी थी। मै बोला—''जोखन ये क्या गजब है? इतनी पकौड़िया कौन खाएगा भई? फिर उन्हें भी तो भेजो। मै क्या यहां बैठकर अकेला ही चाय पिऊगा?''

जोखन ने जाकर यही बात उर्मिला से कही होगी। तीन-चार मिनट बाद हलवें की प्लेट लेकर वह भी आ गई और बोलीं—'जब घर में ही सारी चीजे उपलब्ध है तो आप फिर वाजार से खाने की चीजे क्यों मगवाते हैं।"

''यह हलवा और पकौड़िया हमारे नसीब में कहा है सुप्रिया पंडितानी। इन्हें हमारे लिए बनाने वाला कौन वैठा है इन सूनी दीवारों के वीच।'' एसा बात नहां है। इच्छा होनी चाहिए सब बनाने पाल आ जाते या हो जात हे।"

मे दोला-'वह कहावत तो आपने शायट सुनी ही होगी कि इच्छाए घोडे हुआ करती तो भिखारी भी पैदल न चलते।"

"कहावत तो मैंने सुनी या नहीं सुनी पर मै एक वात तो जानती हू कि अगर आदमी में किसी चीज की इच्छा पैदा हो जाए तो वह चीज उसे मिल ही जाती है या वह उसे किसी-न-किसी तरह प्राप्त कर ही लेगा है।"

उसके इन वाक्यों से मेरे भीतर उथल-पुथल-सी मच गई। क्या वास्तव में उमिला सत्य ही कह रही थी? उसे क्या पता मैने जिसे कभी मन से चाहा था। मेरी चाहत जिसके लिए दुर्निवार थी और लगता था कि उसको पाए बिना मेरी सास ही थम जाएगी और मै एक क्षण भी नहीं जी सकूगा—क्या वह मुझे मिली?

उर्मिला ने मुझे विचारों में डूबे टेखकर कहा—''अरे यह क्या अधेर है? आप किस सोच मे गर्क हो गए? चाय और पकौडिया तो ठडी हो जाएगी।''

उसके टहोके से जैसे मैं सोते से जाग पडा।

मेरी अस्त-व्यस्त मानसिकता का शायद उसे पता चला गया। वह बोर्ला--''आप मेरी ऊल-जलूल वात सुनकर इतने अस्थिर क्यों हो उठे? क्या मैने कोई अनुचित वात कह दी थी।"

मैने एक लबी सांस छोड़कर कहा—''नही-नही कुछ नही। तुमने तो ठीक ही कहा पर शायद मैं ही उस लायक नहीं निकला।''

उर्मिला ने चाय का प्याला मेरी ओर सरकाते हुए कहा—'आप यह क्या कह रहे हैं—किस लायक न होने की बात कह रहे हैं आप?''

मैने चाय का प्याला उठाकर होंठों की आर ले जाते हुए कहा—''छोडो उस बात को। वह जहाज लंगर खोलकर अब बहुत दूर जा चुका है। इतना दूर कि आखो से दिखाई नहीं पड़ता। दुरांत पर ओझल हो गया कभी का।"

मेरी आवाज में शायद कोई ऐसी लरज प्रतिध्विन हुई होगी कि उर्मिला एकदम गभीर हो उठी। वह बोली—''मैने भूल से शायद कोई ऐसी बात कह दी है जिससे आप विचलित हो उठे। क्या मुझे नहीं बताएंगे वह क्या वात थी—वह कौन थी?''

मैं बोला—''नहीं छिपाने जैसा कुछ नहीं है मगर उससे क्या होगा। सुनकर शायद तुम भी उदास ही हो उठो। छोडो-छोडो चाय पीओ।'

उसने चाय को हाथ भी नहीं लगाया न पकौडियां छुई। उसके कंठ से एक मार्धुय जगाता-सा स्वर फूट पड़ा--'में कभी-कभी सोचती थी कि कवि लोग इतने अकेले आर उदास क्यों हाते ह। आपके वार म भा यहां कातूहल था कि आपन घर-पिग्वार क्यों नहीं बसाया पर अब वह वात समझ में आ गई। वुग न माने नो पूछू वह कौन थी-क्यो आपके जीवन से निकल गई?" फिर वह कुछ क्षण टहरकर वोलो—"आप कविता भी जरूर लिखते होगे। अपनी कोई कविता सुनाइए न।"

''मुझमे कविता की फरमाइश ?'' मैने आश्चर्य व्यक्त किया।

"कविता की क्यो नहीं? में दावे के साथ कहती हूं कि आपका यह उपन्यास कहानियों का छद्म मुझे धोखा नहीं दें सकता। हालांकि मैंने तो आपके पहले उपन्यास से ही जान लिया था कि आप मूलतः किव है पर सोचती थी वह सब काल्पनिक ही होगा। आपके पहले ही उपन्यास का अन नायिका के उस पत्र से हुआ है जा बिना मिले—मात्र एक पत्र छोड़कर चली जाती है। कहिए तो वह पत्र मैं आपको सुनाऊ?"

"नहीं नहीं, वह तो सब वास्तव में एक कल्पना ही है। मेरे जीवन का उसमें कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों ने उसे मेरी आपर्वाती मानकर धांखा खाया है। उसकों लेकर न जाने कितने पाठकों के जिज्ञासा पूर्ण पत्र आए है।"

''पर मै कह सकती हू कि मैने बिल्कुल धोखा नहीं खाया, हम स्त्रिया किसी पुरुष की असलियत को जानने-समझने मे ज्यादा देर घोखा नहीं खातीं।''

इस पर मै हस पड़ा तो उसने पूछा—''इसमे हंसने जैसा क्या है?''

''यही कि स्त्रियां पुरुष को समझने मे ज्यादा देर नहीं थोड़ी देर ही धोखा खाती मगर खाती जरूर हैं। है न?''

'चिलिए यही सही मगर असली बात को टालने की कोशिश न कीजिए मे आपसे पूछकर जरुर रहूंगी।"

''अरे भाई कुछ भी नहीं छिपाया है आपसे।''

'भै किसी से भी नहीं कहने जा रही हू—बस् आपकी मनोव्यथा को सहानुभृति के स्तर पर लेना चाहती हूं।''

मेने उर्मिला का उत्कट आग्रह देखकर कहा—''अच्छा तो फिर मै तुम्हे एक कविता सुनाता हूं मगर साथ ही यह भी बतला दूं कि यह कविता मेरी नहीं है।''

''न सही आपकी, जिसकी भी हो सुनाइए।'' फिर एक क्षण ठहरकर उर्मिला ने पूछा—''उसका शीर्षक क्या है।''

मैने कहा-"शीर्षक है 'भूले हुओ का गीत'।"

"अच्छा तो फिर सुनाइए।"

कविता न जाने कितने वर्षो पहले पढी थी सो कठस्थ थी-हा कवि के नाम

"...आप करके क हैं? मस्ति कि जो : लेकर आ हर क्रिय कोई लाख पर वह ! इसमें ला है!...

लेखक ने और विडं समग्रता से समग्रता से समग्रता के! खाई, को. अंकित कि समर्पण अं किस प्रका किया है, लिए गहरी एक ऐसा पाटने में र विलक्षण दा से आपूरित को दृष्टि र



को लेकर भ्रम था इसलिए मने वह कावता हा सुनाइ :

वरसो के बाद कभी हम तुम यदि मिले कही टेखं अपरिचित से लेकिन पहचाने ना याद भी न आए नाम रूप रंग काम धाम साचे पहचान है पर मन में माने ना हो न याद एक वार आया तूफान ज्वार बद मिटे पृथ्ठो को पढ़ने की ठाने ना बातें जो साथ हुई वर्षों के साथ गई और जो शंप रही उनको भी जाने ना।

अर्मिला दत्त-चित्त होकर पूरी कविता सुनती रही। कविता की समाप्ति के वाद भी वह कई क्षण स्तब्ध हो बैठी रही। लगता था जैसे उसकी दृष्टि कहीं बहुत दूर किसी अन्य लोक में चली गई थी।

मैने अपने मनोभाव से उभरते हुए हंसकर कहा—''अरे भई कहा खो गई। कविता तो कब की खत्म हो गई।''

जैसं उसको तद्रा टूटी। वह खोए हुए स्वर में बोली—"नहीं किवता खत्म नहीं हुई—किवता कभी समाप्त होती भी नहीं है। भले ही किवता में कुछ भी लिखा गया हो पर वात आज भी उसी बिदु पर खड़ी है—चिर प्रतीक्षा रत—िकसी के लौट आने की प्रतीक्षा मे।"

मैं बोला—''गया हुआ कुछ तो कभी लौटता नहीं है। बस हमारी स्मृति के निमृत कोने में एक कील की तरह गड़ा रह जाता है।''

''हां वही तो। मैं भी तो यही कहती हूं।''

मैने जैसे वर्पो पुरानी गर्द को झाडते हुए कहा—''बहुत हुआ, हवाओ मे घूमने भटकने में क्या धरा है। वर्तमान ही काफी है—वही एक चुनौती है।" ''हा, वर्तमान ही चुनौती है पर वह भी तो अतीत का ही अगला चर्ण ह। क्या आप यह नहीं मानते?''

'मानता हू भई, सब कुछ मानता हू।'' कहकर मै उठा और कमरे से वाहर निकल गया।

मैने जोखन को इधर-उधर देखा पर वह कही दिखलाई नहीं पडा तो मै उसकी कोठरी की ओर वढ गया।

जोखन अपनी कोठरी की दहलीज पर वैटा अपने फटे कुरते की मरम्मत कर रहा था। मैंने हसते हुए कहा—''औरतो का काम चल रहा है जोखन।''

उसने मेरी ओर आखे उठाकर देखा और सिर हिलाकर वोला—''नाय ना ।'' ''नाय तो क्यो? सिलाई मे लगे हुए हो। क्या यह औरतों का काम नहीं है।''

"जा काम कू बी कन्न (करने) लगो वोई अपनो काम है जात हैगो। न्यो (यों) देखों तो रोटी-पानी, वर्तन-भाडे सवई कू सभारना औरतन के ई कारज ठेरे। पर खुट कन्न लगो तो वोई आदमीन के काम है जात है, का ना है जात है?"

जोखन ने एकटम ठीक और पते की वात कही थी। जोखन ने सारा घर किसी औरत की तरह ही तो सभाला हुआ था। अब वह बरसो से मेरे साथ रहता था ओर गृहस्थी के सारे धंधे करता चला आ रहा था। उसका गाव जाना तो कभी-कभी ही हो पाता था। जब उसका कुरता बनियान या धोती फट जाती थी तो उनकी सिलाई या थेगली वगैरह खुद ही लगा लेता था। हो सकता है उससे औरतो का काशल न निभ पाता हो पर वह जैसे तैसे कर तो लेता था।

में सोचने लगा, अगर जोखन मुझे छोड़कर चला जाए तो मैं क्या करूंगा? क्या यह सब काम-धधे करने या सीखने नहीं पड़ेगे?

मैं उल्टे पांव लौटते हुए बोला—''ठीक है, जब तुम्हारा यह मरम्भत का काम खत्म हो जाए तो चाय बना देना।''

उसने दात से तागा काटते हुए, कहा—"अबई हाल बनाय देत हूं।"

मैन ठहरकर कहा—''चाय बस मेरे लिए वनाना—वो जो आई हुई हैं वह ज्यादा चाय नहीं पीती—उनके लिए नीबू की शिकंजी ही बनाना।''

''हओ'' कहकर वह सुई में तागा डालने लगा।

मै लौटकर कमरे में आया तो मैने उर्मिला को कुर्सी मे मूर्तिवत् वैठे देखा। मैने जैसे उसकी तद्रा भग करते हुए पूछा—"क्यो भई सुप्रिया। क्या आज इसी तरह बैठा रहने का इरादा है? लगता है कविता सुनने के वाद किसी दूसरी दुनिया मे खो गई हो।" '....आप करके क हैं? मस्ति कि जो ; लेकर आ हर किय कोई लाख पर वह । इसमें ला है।...

लेखक ने और विडं समग्रता से समग्रता से समग्रता हैं खाई को जिकत वि समर्पण अं किस प्रका किया है, लिए गहरी एक ऐसा पाटने में र विलक्षण दो से आपूरित को दृष्टि र ''क्या करू, आपकी कविना था हा कुछ एसी।''

"मेरी नहीं कहा - कवि की कहा। मेरे सुना देन से ही तो वह मेरी नहीं हो जानी।"

''इससे क्या अंतर पडता है। जो कुछ भी आप हटयगम कर लेते है वहीं आपका हो जाता है। इसीलिए तो कला किसी एक की बनकर नहीं रह जाती—वह सार्वदोहिक—सार्वकालिक और सार्वजनीन हो उठती है। हा, यश की बात अलग है वह जिमें भी मिले।"

''तुमने पते की एक बड़ी बात कह दी—'जिसने सुना कहने लगा मेरी कहानी है।' वहीं रचना महान् है जो सार्वजनीन अनुभूति का रूप ग्रहण कर ले।''

"वंड क्लाकार भीनर से बड़े जटिल होते है पर उनकी अभिव्यक्ति बहुत सहज और सुग्राह्य होती है।" फिर उसने मेरी ओर आखे उठाकर देखा और मुक्त भाव से हंस पड़ी।"

''किस बात पर हसी आ गई?''

''कुछ नहो।''

"नहीं, कुछ तो है जो तुम यो हठात् हंसने लगी।"

"क्या बिना बात हस भी नहीं सकते।"

''जरूर हस सकते हैं और तुम तो अभी उस उम्र के दौर में ही हो जब बिना वात हस या रो सकती हो।''

उसने अपनी बडी-वडी आंखों को मेरे चेहरे पर केन्द्रित करके पूछा—''सच्ची? क्या यह कोई खास उम्र ही हांती है जब आदमी वे बात के भी हस या रो सकता है?"

"हा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जब आपके पास अपना ऐसा कोई अनुभव नहीं होता कि आपको रोना या हंसना आ जाए या रोने हसने का स्पष्ट कारण सामने हो। क्या तुमने ऐसे बच्चे नहीं देखें जो पैदा होने के चार-छह महीने बाद सोते-सोते हसते या मुस्कराते हैं अथवा उनके चेहरे पर सुबकी लेते हुए रोने का-सा भाव आता है।"

'हा, दादी को मैंने कई बार कहते तो सुना था कि छोटे बच्चो को बैमाता हसाती-रुलाती है। हो सकता है उन्हें अपने पूर्वजन्म की कोई बात याद आ जाती हो।"

मैंने एक ठहाका लगाकर कहा—''पूर्वजन्म! क्या तुम पूर्वजन्म भी मानती हो?''

हर कोर्द मानता ह ''मै तो नहीं मानता।''

''बस कहने की वाते है कि आप पूर्वजन्म नहीं मानते। सब मानते है—वीता हुआ काल ही हमारा पूर्वजन्म है। उसी को लेकर हम सब जीते है—हंसते-रोते हे। हमारे सारे क्रिया-कलाप हमारे व्यतीत या अतीत से ही तो जुडे रहते है। जब आप हमारे नगर में आए थे उससे पहले मैं सिर्फ आपको आपकी रचनाओं के सहारे जानती थी। आपसे मिलने के वाद आपसे बातें करने और फिर भेंट करने की इच्छा हुई और उसका परिणाम यह आज या वर्तमान है कि नहीं? अब बताइए अतीत इस सारी प्रक्रिया में पूरी तरह उजागर नहीं हो रहा है?"

''अतीत वर्तमान मै नहीं सोचता। बस प्रासगिकता ही सार्थक है।"

"अब आप यह प्रासिंगकता और सार्थकता ले बैठे। लेखक जी आपसे मैं यह मर्म जानना चाहती हू कि यह जो आप उपन्यास-कहानी-कविता आदि लिखते है इसमे कितना आज होता है? सब किस्से-कहानिया बीते हुए कल में से ही तो निकलकर आते है। जब आप कहेंगे 'आज मुझे यह अनुभव हुआ' या 'ऐसा लगा' तो जरा यह बतलाएंगे ये कौन-सा काल हुआ—'हुआ और लगा' को तो तीसरी कक्षा का अबोध बच्चा भी 'वर्तमान काल' नहीं कहेगा।"

जोर से हंसकर मैने अपने दोनों हाथो मे सिर थाम लिया—''हाय राम किस मास्टरनी से पाला पड गया। वाकई मेरा व्याकरण तो जीरो से भी नीचे निकला।''

''इसमे व्याकरण की तो कोई बात ही नहीं है और न मेरे मास्टरनी होने सं कोई अंतर पड़ता है। लोग 'आज' 'आज' चिल्लाते भर हैं अगर 'आज' इतना ही महत्त्वपूर्ण होता तो आज का अखबार कल को रद्दी न बनता उसे आप बीतने न देते। दूर क्यों जाते हैं, क्या सारी पुरानी कहानिया जो आज भी पढ़ी जा रही है 'एक था राजा' या 'वस अपान ए टाइम' से शुरू नहीं होतीं?"

''अच्छा देवी जी मैं तो फेल कर गया। मै तो वही बात फिर पूछता हूं कि तुम हंसी किस बात पर थी?''

उर्मिला हसी-"'फेल कर गया नहीं फेल हो गया' ही शुद्ध है।"

'' 'शुद्ध' को मारो गोली वह हंसने वाली बात बताओ।''

''अब मुझे याद नहीं कि मैं क्यों हसी थीं। फिर मैंने कह तो दिया कि विना बात ही हंसी आ गई थीं।''

मैने कहा—''नहीं, वह तुम्हारी बहुत कूट हंसी थी। ऐसी हसी आत्म-विनोद से ही पैदा हो सकती है।'' "अर। अच्छा वा हसी।"

''जी हा वही जिससे सारा हसी पुराण खगोला जा रहा है।''

''कोई खास बात नहीं थी। मुझे बस इस बात पर हसी आ गई थी कि आपके सामने एक-से-एक बड़ी टार्शनिक वात बोले जा रही थी बतज छोटा मुंह बड़ी बात और आप मुझ मूर्खा से सहमत हाते चले जा रहे थे। बस यही सोचकर मै अनायास हंस पड़ी थी।''

मामने से जोखन को आतं देखकर मैं बोला— 'लो जोखन तुम्हारे लिए नीवू की शिकजो बनाकर ला रहा है। उसे पीकर तन-मन से शीतल हो जाओं और फिर सोबो कि आज शाम का क्या कार्यक्रम बनाया जाय।"

जोखन ने कमरे मे आकर ट्रे स्टूल पर रखते हुए पूछा—''भैया जी सजा कू का खाओंगे आप लोग? सब्जी-दार खाओंगे के पराठे बनाय दऊ।''

मेने उर्मिला की ओर देखते हुए कहा—'जो तुम्हारी मेहमान कहे वही खाना वनाओ :''

''मेरी बात छोडिए, जो आपको रुचे वही वनवाइए। मैं तो शाम को अव कुछ खाऊगी नहीं। हलवा पकौड़ी खाकर पेट इस कदर भर गया है कि रात को कुछ भी खाने की गुजाइश ही बाकी नहीं रह गई है।"

मैं बोला—''मुझे मालूम है कि तुम पिडत जी के वियोग में भूखे रहना चाहती हो। लेकिन यह भी तो सोचो अगर रात को दिल्ली में ठहरने का उनका मन ही न हुआ और वह लाट आए ता क्या अपने साथ उन्हें भी भूखा नही मारोगी?'

जोखन द्रे रखकर वापस चला गया तो मैंने शिकंजी का गिलास उठाकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा—''अभी तो शाम ढग से हुई भी नहीं है। अभी से यह तय मत करो कि खाना नहीं खाना है। हम लोग फिल्म देखने चल रहे है। वहा से लोटतं-लौटते साढ़े नौ तो बज ही जाएगे, तब तक हा सकता है पड़ित जी भी लौट आए।''

'आप अंग्रेजी फिल्म देखने की बात कह रहे थे पर कहीं ऐसा न हो कि मै वहा जाकर बुद्ध ही वनूं।''

''छोड़ों तो अंग्रेजी फिल्म। बासु भट्टाचार्य की निर्देशित एक फिल्म 'आविष्कार' भी किसी पिक्चर हाउस में लगी है। वही देख लेगे। यह आदमी अपनी फिल्मों में हमशा गंभीर विषय और समस्या उठाता है। जहींन डाइरेक्टर है।''

'पर गभीर फिल्म देखने से क्या लाभ निवगी में न जाने कितना रोना बिस्राना फैला पड़ा है चारों ओर। यदि फिल्म में जाकर भी वही सब देखना-सुनना हा तो तीन-चार घंटे गाग्त करने से क्या उपलब्ध होगा?"

''अव इस मुल्क मे कोई चार्ली चैप्लेन तो है नहीं जो गंभीर से गभीर वान को भी हास्य व्यग्य का जामा पहनाकर कोई बड़ी वान कह जाए।''

उसने भोलेपन से पृठा—"हमारे देश में अच्छे हास्य व्यग्य की इतनी कमी क्यों हे? आप लेखक लोग इस तरफ ध्यान क्यों नहीं देते। जविक इस देश में हर कदम पर इतनी विसगतियां और विद्रूप खड़े मिलते हैं कि हास्यास्पद स्थितियों पर खूब जमकर लिखा जाना चाहिए।"

मैने उर्मिता की बात पर गर्भारता से सोचते हुए कहा—"दरअसल हम भारतीय जबरदस्त पाखडों मे जीते है। व्यंग्य की स्थिति तो यह है कि यह सारा समाज ही कार्टून बना हुआ है और हास्य का मामला इस सीमा तक हास्यास्पद है कि उसकी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिल सकती। जो समाज खुलकर एक चेहरे को नहीं अपना सकता—हर क्षण गिरगिट की तरह रंग बदलता है—उसकों क्या कहा जाए। अब तुम यहीं देखों कि एक युवती प्यार किसी को करती है और विवाह किसी और से करती है। युवक प्यार की पीग किसी के साथ बढाता है और दुनियावी सुख-सुविधाओं तथा केरियर के लिए शादी किसी अन्य के साथ रचाता है। ऐसी स्थिति में न कोई अपने प्रति ईमानदार रह पाता है न दूसरे के प्रति। यूरोप में लाख बुराइया सही लेकिन कम से कम यह ढकोसला तो नहीं है।"

उर्मिला मुह बिचकाकर बोली—''बस यूरोप की बात तो आप रहने ही दो ' वहा तो हर रोज लिबास बदलने की तरह तलाक हो रहे है। मिया वीमार होकर अस्पताल में पड़ा है और पत्नी किसी और की बाहों में वेहोश पड़ी है। वह इसी आशका को लेकर पति को तलाक दे देती है कि उसे जो वीमारी है उसकी छूत से उसका स्वय का जीवन जोखिम में पड़ सकता है। क्या इस तरह की जीवन शैली आप यहां लागू होते टेखना चाहते है?"

"नहीं। मैं उस तरह की जीवन पद्धित का तो हामी नहीं हू मगर साथ ही मैं इस तरह के आचरण को भी स्पृहणीय नहीं मानता कि पित या पत्नी एक-दूसरे को एक क्षण के लिए भी सहन कर पाने की स्थिति में न हो तब भी जीवन पर्यत एक दूसर को ढोते चले जाए। इसमें मुझे कोई बडा मूल्य अथवा त्याग या साधना दिखलाई नहीं पड़ती।"

उर्मिला दर्द से वोली-"इसमे फिर भी एक मूल्य तो है।"

मैन व्यग्य से हसकर पूछा—''वह कौन-सा महान मूल्य है—जरा में भी तो सुनू!''

"इसमें स्वयं को मारते चले जाने का मूल्य निहित है। केवल भोग ही तो जीवन नहीं है—उसके लिए कुछ देना भी तो होना चाहिए। जो हमारा देय है उसे वचाकर रखना क्या बेइमानी नहीं है?"

'स्वयं को किसी अपदार्थ के लिए काट काटकर छोटा होते चला जाने से कोन-सी महानता है, मै समझ नही पाता।"

'आप इसे कैसे समझेगे? आपको कोई कभी किसी विवशता वश छोड़कर चला गया, वस आप उसी को लेकर शहीद होने का गौरव ढोते चले जा रहे हैं ओर स्वय को निर्दोप होने की अहम्मन्यता में सर्वधा निर्दोष होने की अनुभूति में अपने कद को उठाते चले जा रहे हैं। कभी आपने सोचा है—जब आप स्वय को दोष-मुक्त समझकर सांन्वना देते हैं और सुख की नीद सो जाते है तो कोई एक आपके प्रति स्वय को अपराधी समझते हुए जागते-जागते आंखो ही आंखो में पता नहीं कहा पूरी रात काट दती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई दुखिया मां अपने बीमार बच्चे को गोद में थपिकया देते दुलराते रात काट देती है।"

मुझसे उर्मिला के टाहक और दारुण उद्गार सहे नहीं गए। मैं एक विचित्र आवंश में कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया और अवश होकर कमरे में इधर-उधर घूमने लगा। मुझे उस क्षण लगा मैं एकटम मूर्ख-अनाड़ी और अबोध हूं। मैं जो सोचता समझता और लिखता हूं उसका कोई भी अर्थ और आशय नहीं है। एक बहुत ही छोटी उम्र की लड़की मेरी सोच पर एक वहुत बड़ा और गभीर सवालिया निशान लगा रही है।

मैने अनजाने में ही उर्मिला के सामने खड़े होकर उसकी गहरी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश की और आगे बढ़कर आवेश में उसके दोनों हाथों को अपनी हथेलियों में कस लिया।

उर्मिला ने अत्यत शाति और उद्वेगहीन स्थिति में मेरी ओर देखा और अपनी हथेलियों को मेरे करपाश में कसे देखकर उसने कोई कसमसाहट व्यक्त नहीं की। कुछ क्षण यो ही बीत जाने पर वह बोली—''लगता है हम दोनों को अलग-अलग समय पर एक-दूसरे की वेहद जरूरत है।"

''क्योंकि हम दोनो जव विखर उठते है तो स्वयं को संभालने मे असमर्थ होते हैं और शायद तब हम स्वय भी नहीं जान पाते कि हम सारी सामर्थ्य और संकल्प के वावजूद कुछ भी नहीं बचते। एक मिर्गी के मरीज की तरह धड़ाम से गिरकर कहीं भी और कभी भी, अप्रसन्न हो जाते हैं।''

मैंने अपने को निरस्त करते हुए उर्मिला से पूछा—''क्या इस दुनिया मे सभी

ऐसं नहीं होते हैं।

उसने मेरी कसी मुिंडयों में से अपनी हथेलियों को मुक्त करने की कामना दशित हुए कहा—''पता नहीं! मैं जब अपने बारे में ही कुछ नहीं जानती तो औरों के विषय में क्या बता सकती हूं?''

"अपने बारे में तो कोई भी नहीं जानता। कुछ है जो निरंतर अपना आविष्कार करते चले जाते है और दुर्बलता को निर्ममता से निरस्त करते चलते है—अधिकाश को तो यह पता ही नहीं होता है वह क्यों है और क्या है।"

उर्मिला बोली—''दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि थोडे से ही ऐसे मनुष्य होते है जो 'ग्रो' करते है जिनका निरतर विकास होता चलता है बाकी तो एक बंधी-बंधाई लीक पर ठर्रे की जिदगी जीते चले जाते हैं।''

"इसीलिए तो यह दुनिया बहुत ठंडी ठहरी हुई और ऊबाऊ लगने लगती है अक्सर नई सोच, नया विचार और उससे सृजित होने वाला सीदर्य तथा काव्य कुछ क्षण मात्र के लिए ही यदा-कदा दीख पड़ता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हम लोगों से जब भी मिलते है या बात करते है नो यह नहीं लगता कि उन्होंने कोई नया विचार या कल्पना अथवा सोच दिया है। बस यही लगता है, उन्होंने वही सब कुछ कहा है जो बहुत बार इधर-उधर दोहराया जा चुका है। या वह जब पहले मिले थे तो लगभग वही कुछ कहा सुना था जो दूसरी-तीसरी या कई मुलाकातों में कहते है। प्रायः मुलाकातों मन को तृप्ति या सतोष नहीं देती—उनसे कोई ताजगी नहीं मिलती बस बातों के नाम पर सतही किस्म की सूचनाए मिलती हैं।"

उर्मिला बोली—''लोग तो सब कहीं एक जैसे ही है, थोडे-बहुत अंतर से । वहीं ढरें की जिंदगी है उसमें नया क्या होगा। हम मनुष्य तो गंदगी ही उत्पन्न कर सकते है। भोग का परिणाम कूड़ा-कचरा बनकर ही तो सामने आता है। जितना अधिक भोग उतनी ही अधिक मलिनता। इस अर्थ मे तो पशु-पक्षी मनुष्यों से अधिक स्वच्छ है—कम से कम प्रदूषण तो नहीं फैलाते। हम तो तन-मन सबसे ही कदर्य है।"

''तुम्हारी बात के पक्ष में कितनी ही वातें हैं। पहली तो यही कि हमारी भारतीय संस्कृति में उपभोग को उपयोगिता से अलग करके नहीं देखा जाता। जो उपयोगी न बन सके। उसका भोग व्यर्थता का सूचक है। लोग कम से कम वस्तुओं से काम चलाकर द्वद्वहीन जीवन जीने के आकाक्षी होते थे। हम कालांतर में इस वात को विस्मृत कर बैठे। यही कारण है कि आज हम तरह-तरह के संघर्षों और महाभारत में फंसे हुए हैं। तन रोगी और मन अशांत है। वास्तविक कारण तो समझने का प्रयास नहीं करते। कभी धर्म की शरण में जाते है तो कभी तरह-तरह के पांखडियों

का पल्ला-पकड़ते है। इससे क्या होने वाला है। बढ़ते हुए भोग से यह व्याधिया अभी तो और बढ़ेंगी।"

मै कई मिनट तक उर्मिला की गहरी मनस्विता पर विचार करता रहा। उसके चेहरे मोहरे पर अभी तक कच्चापन शेप था पर उसके विचारों में गहरे मनोमंथन की लाक्षणिकता थी।

मै मुस्कराकर बोला—''तुम्हारे विचारों के अनुसार तो पंडित मुकुंद माधव भोग और उपयोगिता में सामजस्य रखने वाले सर्वोधिर उदाहरण हैं।''

"भोग और निषेध में अतर है। निषेध कई बार कोई मूल्य बनने के बजाय पाखंड में भी बदल जाता है। हम कम खाते हैं, कम बालते हैं, कम लेते हैं। यह एक सहज और स्पृहणीय बात है मगर हमे इस पर गर्व करके दूसरों को—जो ऐसा नहीं कर पाते—उन्हें तुच्छ मानने का तो कोई कारण नहीं बनता। यदि मै ईमानदार, निष्ठावान संकल्पशील हू तो यह किसी दूसरे का लाभ बाट में होगा—मेरा लाभ ही सर्वप्रथम है। अच्छा होना स्वय के लिए सर्वाधिक मूल्यवान और महत्त्वपूर्ण है। हम अपने अच्छे होने को दूसरों के सिर पर लादने लगते हैं तो वह कोई धनात्मक मूल्य नहीं रह जाता।"

भोग और उपयोगिता को लेकर संदर्भ चाहे उर्मिला के पित पिडत मुकुंद माधव का ही था पर वह जो बातें कह रही थी उसमें व्यक्तिगत राग-द्वेष कितना था, इसका मै अनुमान उस समय नहीं लगा सकता था। पता नहीं वह एक सामान्य बात कह रही या कि केंद्र में मुकुंद माधव ही लक्ष्य थे।

दीवार घडी पर मेरी निगाह गई तो मै बोला—"तुम्हारे मुंह से इतनी सारगर्भित बातें निकल रही थीं कि मै तो देश-काल, समय सभी कुछ भूल गया। साढे पांच से ऊपर हो रहा है। चलो, जल्दी-जल्दी कपडे बदलो—फिल्म देखने चलना है। पंडित जी आ गए होते तो उन्हें भी साथ ले चलते।"

"क्या वाकई आपने पक्का इरादा बना लिया है कि आज फिल्म जरूर से देखनी है।"

"तुम्हारे साथ जाने का लोभ है, वैसे तो कहां फिल्म देखने का मौका मिलता है!"

''मेरे साथ की ही बात है तो फिर चली चलती हूं। वहा फिल्म देखने के लिए कोई साथ नहीं दे सकता इसलिए फिल्मे देखने का मन ही मर गया है एक तरह से।''

"मर मर गए शरीर' की बात तो मै सुनता आया हूं 'आशा-तृष्णा', तो मन की ही वृत्तियां है—इनके मरने की बात तो वैरागियों संन्यासियों ने भी नहीं कही। कई बार हमें वस ऐसा लगता ही है कि मन मर गया है पर वास्तव में मर जाने के वावजूद पूर्ण जीवित बना रहता है। किव ने इस प्रसग में एक वड़ी पते की बात कही है.

कभी न मिलने की कहकर आया मेरी कायरता थी फिर-फिर छलना ने ढूंढे नये-नये सगी साथी

"आप कविता में अपनी बात कहते है—स्वय को छिपाए रखने के लिए। किसी और के काज से अपनी बाते कहना कवियो लेखकों के लिए ही सभव है। हम साधारण लोग तो यह सब कुछ नहीं जानते। जब जो जैसा लगता है उसी को उल्टा-सीधा कह डालते है।" जरा देर ठहरकर उसने घडी पर नजर डालकर कहा—"अगर वास्तव में फिल्म देखने की बात है तो आप जर्ल्दा से तैयार हो जाइए अन्यथा फिल्म नहीं मिल पाएगी।"

मुझे तो तीन मिनट लगते है, कुरता-पायजामा वदलने मे। हां, आपको साड़ी-वाडी बदलने में समय लग सकता है।"

उसने मेरी ओर निगाह डालकर पूछा—''जो साडी पहने हूं उसी को पहने चलू तो क्या हर्ज है? यहा मुझे कौन जानता है? आज सुबह ही तो पहनी है। बस हाथ-मुह धो लेती हू।''

'साड़ी तो आपकी अच्छी-भली है पर हाथ मुह धो लेने के बाद भी ऐसी ही वनी रहे तब बात है।''

''कौन सिंगार पटार करना है—बस नाम भर को दो चुल्लू पानी चेहरे पर छिड़कना है।''

''चलो तो फिर मुंह चुपड़कर क्रीम, पावडर-वावडर लगाओ में कुरता बदलकर आता हूं।''

उर्मिला वाशबेसिन के सामने जाकर खडी हो गई तो मैं भी कपडे बदलने चला गया।

उर्मिला मुझसे पहले ही तैयार हो गई। मैंने देखा उसने क्रीम, पावडर होठो पर लाली वगैरह कुछ नही लगाया था बस कधे से अपने बालों को संवारकर उन्हें एक रिबन से बाध लिया था। उसके मुख पर सहजता का उल्लास था जो उसे विशेष आकर्षण प्रदान कर रहा था।

जब हम दोनो घर से बाहर निकलने लगे तो जोखन दौडता-सा आया और

"....उग्नार करके क हैं? मस्सि कि जो लेकर अ हर क्रिय कोई लार पर वह ' इसमें ला 青 ....

लेखक ने और विड समग्रता से समझ के खाई को. अंकित ि समर्पण उ किस प्रका किया है, लिए गहरी एक ऐसा पाटने में र विलक्षण द से आपूरित को दृष्टिः

पुछन लगा— रात कू का खानो वनानो है

उर्मिला बोली-'जोखन भैया जो जी में आवे वना लेना। ज्यादा चक्कर में मत पडना। चाहो तो मूंग की टाल की खिचड़ी ही वना लेना। वहुत खटराग मत फैलाना।"

जोखन लाट गया तो हम दोनो आगे बढ़े। गली का मोड़ पार करते ही रिक्शा मिल गया तो मैन पूछा-'वोलो कहा चलना है?"

''कहीं भी। जो भी हाल पास हो, उसी में देख लेते है। मेरे लिए तो सारी पिक्चरें एक समान है। बाकी आपका मन है।"

मैने कहा-''तो फिर 'आविष्कार' ही देख लीजिए। हाल भी ज्यादा दूर नही है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी नया बना है—सीट ज्यादा टूटी नही है और आवाज भी ठीक सुनाई पडती है। वाकी हालों का बुरा हाल है-किसी का फर्नीचर माशाअल्लाह है तो किसी की आवाज चौपट है। अव पात्रो के मुंह से निकला डायलाग ही पल्ले न पड़े तो सिवाय चलती-फिरती तस्वीरों के मुह देखने के अलावा और क्या हासिल?"

''ठीक है, वहीं चलिए।'' कहकर उसने मुझे रिक्शे में बैठने का संकेत किया। रिक्शे पर वैठते हुए मैं बोला-"अब इसमे 'पहले आप' कहने की क्या अपिचारिकता निभाऊ।"

वह मेरी वगल मे वैठते हुए बोली-"यहां के रिक्शे वहुत छोटे हैं।"

''रिस्का तो वैसा छोटो ना हतै, न्योर्ड लग रयो है आपकू'' कहते हुए रिक्शा चालक ने होठों में अटकी बीडी एक ओर फेंक दी और पैडिल पर पाव रखकर रिक्शा मोडने लगा।

'आविष्कार' फिल्म में ज्यादा भीड-भाड नहीं थी। वालकोनी की अधिकाश सीटे तो खाली ही पड़ी थी। में और उर्मिला पीछे की ओर बैठे। हमसे थोड़ा हटकर एक जोड़ा, मेरा खयाल है पति-पत्नी ही होगे बैटा था।

फिल्म का नायक और नायिका यों तो एक-दूसरे को भीतर ही भीतर बहुत चाहते हैं और परस्पर एक-दूसरे का खूव आदर भी करते है पर दोनो के बीच प्यार की ऊप्मा खुलकर उजागर नहीं होती और उनके सबधों में दरार न सही पर टडेपन का तो जैसे कोई अत ही नहीं है। किसी तींसरे की उपस्थिति ही उन्हें सवाद के स्तर पर जोड़ पाती है।

फिल्म वहुत बारीक और गहरी स्थितियां से भरपूर थी। उर्मिला बहुत ध्यान से फिल्म देख रही थी कि तभी हमसे थोड़ा दूर बैठे आदमी ने अपनी पत्नी से कहा—''ऐसी फिल्म देखनी हो तो साथ में एक तिकया भी लेकर आना चाहिए, जिससे कि सिर के नीचे लगाकर मजे से दो घटे सो भी तिया जाय।''

उर्मिला ने उधर आंखें फेरकर उस भद्र दिखाई पडने वाले सज्जन को देखा और फिर मेरी ओर देखकर मुस्करा दी।

फिल्म देखकर हम हाल से वाहर निकले तो मैंने उर्मिला से कहा—''यहां पास मे बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है। चलो आइसक्रीम खाने चलें।''

'आइस तो फिल्म में ही बहुत खा ली। क्या अब भी बर्फ की जरूरत बाकी रह गई है?''

मैंने कहा—''हा वो तो है।'' फिर कुछ कदम चलकर मैने पूछा—''क्या तुम्हें फिल्म ने बोर किया?''

''वोर करने की तो उसमे गुंजाइश ही नहीं थी। मैंने तो पूरी फिल्म इस तरह

में रखी जैसे कोई उपन्यास पढ़ रही हाऊ।"

'तो चलां फिर मुझे संतोप है कि मैंने तुम्हारा इतना समय फालतू मे बर्बाद नहीं किया।"

''मरा समय तो व्यर्थ नहीं हुआ पर हमारे पडोसी दर्शकों को तो फिल्म ने बहुत निराश किया।"

"जाहिर है लोग फिल्म मंनोरजन की दृष्टि से देखने आते है—सवंधो की बारीकी और उनके पीछे की गहरी उलझनों से उन्हें क्या हासिल? फिर खाते-पीते सद्गृहस्यों के जीवन में इस तरह की दरारे कहा होती हैं? वह तो ढरेंवाली एक स्थूल जिटगी ही जीते हैं। देह के स्तर पर जीनेवाले लाखों करोड़ों लोगों के सामने खाने, कमाने और घर-गृहस्थी चलाने की ही चिताए कम नहीं होतीं कि वह सूक्ष्म स्थितियों में गहरे उतरने की सिरमारी करते रहे।"

उर्मिला बोली—''तव भी जो कुछ फिल्म में प्रदर्शित किया गया था, एक बड़ा सच तो था ही।''

में हंसते हुए बोला—''बड़े सच का आविष्कार करते हुए हम सिनेमा हाल से काफी आगे बढ़ आए हैं—क्या घर तक पैदल प्यादे ही चलना है?''

"क्या हर्ज है? अब तो वैसे भी रात हो गई है। घोड़ी दूर तो है ही, यो ही वूमते-घामते पंद्रह बीस मिनट में पहुंच जाएगे।"

"यही सही" कहकर हम सड़क के किनारे हो लिए।

उर्मिला ने चलते-चलते पूछा—"आपको इस तरह पैदल चलते हुए धकान तो नहीं होगी?"

उसके प्रश्न पर में ठठाकर हस पड़ा और बोला—"थकान और वह भी पैदल चलते हुए? मैं तो मीलों पांव प्यादे घूमता रहता हू। शहर के सारे रिक्शे वाले मेरे इस स्वभाव से परिचित हैं। उनमे से ही कभी कोई यह सोचकर कि शायद मै चलते-चलते घिस न जाऊं दया करके मेरे नजटीक आकर रिक्शा रोक लेता है और कह देता है—'आओ बाबू जी आपको पहुचा दूं।' बस उसकी अवमानना या इनकार मुझसे नहीं हो पाता। चुपचाप उसके रिक्शे पर बैठ जाता हूं।"

मेरी बात सुनकर उर्मिला भी हंस दी और बोली—'क्या ग्विश वालों से भाडा तय नहीं करते?"

"नहीं तो-क्यों?"

''वैसे ही पूछ लिया। क्योंकि मैंने अक्सर यही देखा है कि ज्यादातर लोग तो रिक्शा चालकों को अठन्नी कम किराया देने के लिए देर तक मगजमारी करते चले जाते हैं। यह वात अलग है कि उस रिक्शेवाले की अठन्नी वचाकर उन्ह वचत का भारी सतोप मिलता है फिर चाहे डॉक्टर के क्लीनिक पर पहुचकर पता नगे कि टसने अपनी फीस वीस रुपया वढा दी है। वहा वह चूं तक नहीं कर सकते। डॉक्टर जो भी मागे वट्टए से निकालकर च्पचाप दे देते है।"

''इसकी वजह बहुत साफ है। हमारे यहा श्रम की महत्ता नहीं है। श्रम करने वाले का हम आदर करना नहीं जानते। उसे छोटा और अत्यंत दीन-हीन मामूली आदमी खयाल करते हैं। हमारे यहां जो आदमी जितना कम काम करके अधिक धन कमाता है। वह हमारी श्रद्धा का पात्र है। यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर सप्ताह में सिर्फ पाच दिन अध्यापन करता है उसे इतनी मोटी तनखा मिलती है कि वह कार रख सकता है—बंगला अफोर्ड कर सकता है, मगर प्राइमरी स्कूल का मास्टर जो सुबह से शाम तक बच्चों से मगजमारी करता है उसे इतनी भी पगार मयस्सर नहीं है कि वह अपने वच्चों को मामूली खाना और कपडा भी मुहैया कर सके।''

उर्मिला ने वडे भोलेपन से पूछा—''मगर यह शोपण कब खत्म होगा?'' ''जब तक हम गुलाम रहेगे, तब तक यह अन्याय कैसे समाप्त हो सकता है?''

उसने अपना चेहरा मेरी ओर उठाकर हैरत से देखा और वोली—"गुलाम रहेगे? इतने वर्षों की आजादी के बाद भी अभी तक आप देश को गुलाम कहते हैं।"

'मै देश की नहीं देशवासियों की वात कह रहा हूं। देश तो एक भौगोलिक सीमाओं की सच्चाई होना है, उसे क्या करना है? पृथ्वी, आकाश वनस्पति निदया-पहाड़ समुद्र पशु-पक्षी ही तो देश नहीं हो जाता। देश तो मनुष्यों से वनता है। विदेशी शासन समाप्त हो गया पर क्या आज भी सारा कारोवार उसी पुरानी शैली में नहीं चल रहा है? वहीं कानून है, वहीं प्रशासन है, वहीं पद गरिमा, घमड और अलकरण है। खाना-लिबास भाषा भी हम नहीं बदल पाए। जब तक यह नहीं बदल जाता हमारा अपना मौलिक क्या प्रतिष्ठापित हो पाएगा। पहले की अपेक्षा हम विदेशी दासत्व को और भी अधिक मजबूत बनाते जा रहे हैं और दुःख तो इस बात का है कि हम उच्छिष्ट को लेकर फूले नहीं समाते विलक्ष गौरवान्वित अनुभव करते है।"

बातें करते करते जब हम गली के मोड़ पर आ गए तो उर्मिला वोली—'बातो मे रास्ते का कुछ भी पता नहीं चला!'

मैं हसकर बोला--''अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए ही कह रहा हू कि जव साथ चलने वाला तुम्हारे जैसा हो नो लवा रास्ता भी आसान हो जाता है।''

''धन्यवाद। कोई तो यह कहने वाला मिला। मैने तो यह सुनने की आशा

हा कब का छाड दा था।

''इतर्ना जल्दी आशा छोड़ने का स्वभाव अच्छा नहीं है। स्थितियों में पिग्वर्तन ने गुग धर्म है। कभी भी कोड़ स्थिति यथावत् राह नहीं सकती। समय को यथास्थिति स्वीकार नहीं है—कदम आगे चढ़ेगा या पीछे हटेगा पर समय का पिड़िया निरतर अग्रगामी ही होगा।''

उर्मिला वाली-''इतिहास स्वयं को दोहराता ह-कहा तो यही जाता है।''

"इससे भी समय को क्या अतर पड़ता है? भिन्न स्थितियों में इतिहाम भले ही टोहराया जाए पर उसकी परिणित और परिणाम वहीं नहीं होगा। नायक और उनकी भूमिकाए वदल जाएंगी। पूर्जीवाद का क्या आज वहीं पुराना स्वरूप और स्वभाव है? आज साम्राज्यवादों पूर्जीवाद का चिरत्र देखों, अपने पुराने चरित्र से वह कितना अलग है। उनकी नृशसता और क्रूरता काफी कुछ बदली हुई है। पुराना पूर्जीवाद कला और सगित को क्या उसी तरह वाजार वना पाया था जैसा कि आज के पूजीवाद ने बना डाला है। स्त्री की कोमलता और सुंदरता को क्या उसी तरह वाजार में नहीं बेचा जा रहा है जैसे सावुन, तेल और फिनायल को। आज सारी चेतनता को वस्तुओं में बदलकर उस पर ब्रांड का लेबिल लगा हुआ है। क्या कुछ एता बाकी बच गया है जिसे वाजार न दे दिया गया हो या अगले दिनों में नहीं दे दिया जाएगा।"

"स्थिति काफी संकट पूर्ण है" कहते हुए उर्मिला ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं यह देखकर चिंकत रह गया कि किवाड जोखन ने नहीं बल्कि पड़ित मुकुंद माधव ने खोले। मेरे मुंह से निकला—"अरे पड़ित जी आप? कितनी देर हो गई आए हुए?"

उर्मिला द्वार खुलते ही सहन पार करके कमरे में चली गई थी।

मैं मुकुंद माधव जी के साथ बाते करते हुए सहन मे आ गया। जोखन ने वहां दा मृढे और कुर्सियां रख दी थीं। मैं और वह मूढों पर बैठ गए तो उन्होंने कहना शुरू किया—"किताबों की दुकानों और अमेरिकन लाइब्रेरी का चक्कर तो लगा आया। यूनिवर्सिटी जाकर पता लगा कि सेमिनार तो अगस्त के तिए स्थिगित हो गई है। उन्होंने मुझे जो सूचना भेजी थी हमारे चलने तक नहीं मिल पाई इसलिए अब तो दिल्ली जाना व्यर्थ ही है। कल यहीं से वापस लीट जाएगे। इतने बुरे मौंसम में घर से बाहर निकलकर मुझे तो पछतावा ही हो रहा है।"

मैन उन्हें तसल्ली देने के खयाल से कहा—''अरे पडित जी ऐसी भी क्या वात हे कि जो आप इतने उखड गए। कल आप कैसे लौट जाएगे? कल आए और कल चल जाएगे भला ऐसा भी कभी होता है। दो-चार रोज तो कम से कम यहा गहिए ही। अभी तो आपसे हमारी कोई वातचीत भी ढग से नहीं हो पाई। आप जैसे प्रकाड विद्वान् का हमको ससर्ग लाभ न मिले, यह कैसे हो सकता है। फिर अभी तो आप दोना के ही कॉलिज बद हैं—घर में भी, आप लोगों की अनुपस्थिति में कोई सकट अनुभव करने वाला वहां नहीं है।"

''हा यह तो ठीक हे कि वहा कोई हमारी अनुपस्थित अनुभव करने वाला नहीं हे पर मैं मोचता हू आप पर अनावश्यक भार क्यों डाला जाए। आप भी लिखने-पढ़ने का काम करते है—वहीं आपकी आजीविका भी है। हम लोगों के यहां बने रहने पर आपके पठन-पाठन लेखन में व्याघात ही होगा।'

मै बोला—''आप ऐसा क्यो सोचते हैं? क्या मैं हर समय लिखता-पढता हूं! लिखने का काम कोई यात्रिक ढग का तो है नहीं। मन होता है तो कई-कई दिन लिखना जारी रहता है—नहीं तो हफ्तो निकल जाते हैं। मैं एक शब्द भी नहीं लिखता। मेरा अनुरोध है कि आप अभी कुछ दिनों तक यहां ठहरे। कल सुवह हम लोग दिल्ली चलेगे। कुछ दर्शनीय स्थानों पर धूम-फिर कर सैंग-सपाटा करेंगे और कल रात तक घर लीट आएंगे। आप उर्मिला जी को साथ लेकर आए है, क्या उन्हें दिल्ली घुमाना पसद नहीं करेगे? वह तो हमेशा आपके साथ आ नहीं पाती होंगी। इतनी दूर की यात्रा का कप्ट झेलकर भी यों ही दिल्ली घूमें बगैर चले जाना चाहते है?''

पिंडत मुकुद माधव कुछ देर तक चुप्पी साधे बैठे रहे। शायद वह मेरे अनुरोध पर विचार कर रहे थे।

तभी जोखन वाहर से आया। उसके हाथ में एक बड़ा कटोरा था। मैंने पूछा—"जोखन तुम कहा चले गए थे?"

"अजी कर्ऊं खास ना गयो हतो। नेक दई (दही) लेन चले गयो थो। मैने आप लोगन के लैंया खिचरी बनाय दई हैं—सूखे आलू भून दये है—। पापर-अचार सबको इतजाम पैले ई कहुओ है। बस अब आप सब खावे कू बैठो—अबेर है रई हैगी।"

मैने पडित मुकुंट माधव सं कहा—''उठिए पंडित जी, आज तो आपको खाने के नाम पर खिचड़ी ही मिलेगी।''

जोखन अभी हम लोगों के पास ही खडा था। वह बोला—''पडित जी महाराज कृ खिचरी ना भाती होय तो इनके लैया मैं परामठे सेक दऊं, का देर लगेगी?''

पड़ित जी मूढे से उठते हुए बोले—''नहीं भाई, जो तुमने बनाया है वही ठीक है। और ज्यादा कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है।'' फिर वह जरा दूर चलकर थम गए और उन्होंने मुझसे पूछा—''आपकी आज्ञा हो तो मैं सिर पर दो लोटे पानी डाल लू। दिल्ली में इधर-उधर टक्करे मारते हुए गर्मी और पसीने से बुरा हाल हो गया है,"

मै हस पड़ा—''दो लोटे ही क्यों, आप दो बाल्टी पानी से इत्मीनान से स्नान कीजिए।"

पडित जी कमरे से अपने कपडे लेने चले गए तो मै भी अपने कमरे की ओर बढ़ गया।

जब में लौटा तो मैंने देखा, उर्मिला सहन में चुपचाप बैठी थी।

में बोला—''अरे आप इतनी सुस्त क्यो बैठी है। लगता है पिक्चर देखकर थक गई है।''

"थकने वकने की तो कोई बात ही नहीं है।"

उर्मिला ने अपने पित के संबंध में कोई उत्सुकता व्यक्त नहीं की। उसने यह भी नहीं जानना चाहा कि उनकी आज रात जो दिल्ली में ठहरने की संभावना थी उसका क्या हुआ। वह जिस काम से गए थे उसमें उन्हें क्या सफलता मिली।

मैंने ही बात शुरू की—''आपको पता है कि पडित जी वजाय कल के आज ही क्यों वापस आ गए?''

उसने कहा—''उनका काम निपट गया होगा तो वापस लौट आए इसमे मेरे जानने की क्या खास बात है!"

मैंने उसके शब्दों से असम्पृक्ति की जो ध्विन निकलते अनुभव की उससे मुझे लगा, उसे अपने पिन के किसी भी क्रिया-कलाप में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह उसमें किसी प्रकार की रुचि नहीं रखती।

मैंने स्वयं ही उसे बतलाया कि सेमिनार स्थगित हो गई है और वह कल ही वापस लौटने की बात कह रहे है।

उर्मिला उदास स्वर में वोली—''तो फिर और करना भी क्या है? कल सुबह निकल जाएंगे।'' एक क्षण ठहरकर उसने पूछा—''क्या हम लोगों को इधर से कोई ट्रेन मिल जाएगी?''

''दिल्ली से जो ट्रेने चलती है उनमें से कुछ इधर होकर भी जाती है—वैसे ज्यादा गाडिया मथुरा की तरफ से निकलती हैं।"

''तो फिर हम लोग दिल्ली से ही गाड़ी पकड़ लेंगे।''

''भई वाह, दिल्ली से गाडी क्यों पकड़ोगी? जव इधर से होकर गाडी जाती है ता उल्टे बास बरेली को क्यो?''

वह अनासक्त भाव से बोली-''यहां से जाओ, दिल्ली से जाओ, है तो एक

ही बात

"नहीं, एक बात नहीं है। फिर तुम कल कैसे जा सकती हो? अभी तो तुम दिल्ली तक पहुंची भी नहीं हो। मैंने पंडित जी से कहा है कि कल नहीं जाना है। हम सब कल सुबह हल्का नाश्ता करके यहां से निकल चलेंगे और दिल्ली में इधर-उधर थोड़ा घूमे-फिरेगे। एक दो जगह जहां बाहर से आने वाले सभी पर्यटक जाते हैं, वहा चलेंगे और रात तक वापस लौट आएगे।"

मैने देखा कि मेरी बात से उर्मिला की उदासी किसी कदर खडिन हुई और वह मेरी ओर देखकर बोली—''आपकी बात वह मान लेंगे?''

''न मानने का क्या सवाल है? विन्कि मै तो यह भी चाहता हू कि हम सब लोग हरिद्वार-ऋषिकेश होते हुए एक-दो दिन के लिए मसूरी भो चले। यही तो सीजन हे उधर जाने का।"

उर्मिला मुंह बिचकाकर वोली--''अजी राम का नाम लो। वह और मसूरी? कहोगे भी तो वह अपने सतपुड़ा विध्याचल से अच्छा किस पहाड को मानेगे।''

'विंध्याचल-सतपुडा और नर्मदा नदी इनकी किसी से क्या तुलना मगर शिवालिक रैंज का भी अपना एक अनूठा आकर्पण है।'' फिर मैं हसकर बोला—''नुलसीदास ने तो 'विध्य के वासी उदासी महा बिन नारी दुखारे, कहकर विध्याचल को बहुत नीरस करार दे दिया है।''

"उनको विंध्याचल में कोई नारी नहीं मिली होगी दिलजोई करने के लिए।" मैं उर्मिला की बात पर कोई परिहास पूर्ण टिप्पणी करता इससे पहले ही पडित जी धोती और खहर की गजी पहने हम दोनों की ओर आते दिखाई पडे।

मैने कहा—''आपने स्नान करते हुए तो बहुत कष्ट झेला होगा। रेत से पानी तो उबलता हुआ निकला होगा।''

हां नल का पानी तो गरम ही था पर जो बाल्टिया और नादे भरी रखीं थीं उनका पानी थोड़ा गनीमत था। नहाने में तो उतना कष्ट नहीं हुआ जितना नहाने के बाद कपड़े पहनने में। बद गुसलखाना भट्टी जैसा उबल रहा था।"

मैं हंस पड़ा-''यही कारण है कि मैं शाम को गुसलखाने में जाकर नहाने की टाल जाता हूं।''

''मगर बाहर भी कहा नहाया जा सकता था?''

"अरे हमारे घर मे क्या अदर क्या बाहर, बायरूम के बाहर जो पटिया पड़ी हे मे तो उसी पर बैठकर नहां लेता हूं।"

पडित मुकुद माधव पछतावा-सा व्यक्त करते हुए बोले-"अपने यहा तो हम

भा इसा तरह नहा लते ह पर यहा हमें लगा कि यह कहा अशालानता न हा पता होना तो हम भी बाहर बैठकर ही दो लोटा पानी सिर पर डाल लेते।"

मुझे लगा कि 'दो लोटा' उनका तिकया कलाम है। मै वोला—''अर्जी छोडिए, जब नहा-धो चुके तो फिर काहे का कष्ट। चिलए अव खाना-पीना कर लिया जाए दस से ऊपर हो चुका है।"

हम दोनों के पीछं-पीछे उर्मिला भी डाइनिंग टेबिल पर चुपचाप आकर बैठ गई। जाखन ने प्लेटों में थोडा-थोडा खिचडी निकालकर रख दी थी।" मैं जोखन से बोला—'यह क्या? तुम नहीं जानते कि पडित जी चीनी की प्लेट में खाना नहीं खाएंग। स्टील की या पीतल की थाली लेकर आओ।"

मेरी बात से उर्मिला के चेहरे पर घटा-सी उमडी और एक ऐसी ऐंठन का आभास मिला गोया वह विकल और अनुतप्त अनुभव कर रही हो। कोई पढा-लिखा प्रोफेसर आज के जमाने मे अपने आप को इतना-सा भी एडजस्ट न कर पाए कि खाने के लिए थाली गिलास वगैरह भी वही सब पुराने दिनो जैसे ही हो—यह एक विचित्र-सी बात लगती है और कोई भी आधुनिक पत्नी आतिथेय के सामने इस तरह की शर्त रखना उचित नहीं समझती।

मैने उसके मनोभाव को अनदेखा करते हुए कहा—''पता नही जोखन महाराज ने केसी खिचडी वनाई होगी? हम लोग खिचड़ी तो खात नही हैं—हां हारी बीमारी की बात अलग है।''

पंडित जी वॉले-''आप जैसे बुद्धिजीवियों को तो प्राय खिचडी खानी चाहिए।''

'बुद्धिजीवियों ने ऐसा क्या गुनाह कर डाला कि उनको खिचडी खाने की सजा मिलनी ही चाहिए।''

उर्मिला ने उनकी ओर आखें उठाए विना ही तुर्शी से पूछा।

उन्होंने उर्मिला का नोटिस लिये बिना मेरी ओर आंखे उठाते हुए कहा—''आप किव लेखकगण अदना खयाल तो रख ही नहीं सकते। अपनी धुन मे रहते हैं कभी-कभी रात्रि जागरण भी करते ही है, ऐसी स्थिति में खाने-पीने में भी अव्यवस्थित रहते हैं। पेट खराब होते रहना स्वाभाविक है। बीच-बीच मे गरिष्ठ भोजन छोड़कर खिचड़ी खाते रहने से पेट सभला रहता है।"

मैने हसते हुए अपनी सहमित व्यक्त की—"आपने यह तो एक पते की बात कही। मैं बराबर इस बात का खयाल रखूगा और जोखन को खिचडी वेनाने के लिए बीच-बीच में हडकाता रहूगा।" पंडित जी मुझे अपनी राय से सहमत टेखकर अत्यत पुलिकत हुए और उन्होन उर्मिला के चेहरे पर एक उडती-सी दृष्टि डालकर उत्साहपूर्वक कहा—"इसमे दाने खिचडी में चावल कम और दाल अधिक डलवाने चाहिए और कभी-कभी तांकी को कहूकस मे कसवाकर भी डलवा लेना अच्छा रहता है। उससे इसका जायका भी अच्छा हो जाता है।"

मैने ठठाकर हसते हुए कहा—''अरे पडित जी आप तो अच्छे-खासे पाक-शास्त्री निकले।''

''अजी पाक-शास्त्री तो क्या, हा जब संस्कृत का विद्यार्थी था तो चूल्हे-चोक से कभी-कभी साबका पड़ जाता था। ज्यादातर बटुक स्वयं पाकी होते थे।'' फिर वह अपनी वात कहकर ठठाकर हस पड़े।

मैने पूछा—''क्या स्वय पाकी होने के दिनों की कोई ऐसी मनोरंजक घटना याद आ गई कि आपको बेसाख्ता हंसी आ गई।''

''हां उन दिनो की एक ऐसी ही वेढव-सी घटना याद आ गई जिसे याद करके स्वत ही हास्य की धारा फूट उठती है।''

"फिर तो हमे भी सुनाइए। हम उस विनोद से विचित क्यो रह जाए।" मेन इसी क्षण उर्मिला का चेहरा देखा। वहां किसी प्रकार की उत्सुकता का भाव नही था। वह अपनी प्लेट मे खिचडी डाल रही थी और सिर झुकाए हुए इस तरह बैठी थी जेसे वहा उसके अतिरिक्त और कोई भी प्राणी न हो।

जोखन स्टील की थाली गिलास चम्मच और कटोरी वगैरह ले आया था। उन्ह पडित जी के सामने रखते हुए बोला—"मैने खिचडी के लैया हीग जीरा को छोका लगाय दयो है—कओ तो एक कटोरी मै आपके लैया औल (और) घी ले आऊ?"

'अरे भाई क्या आवश्यकता है। धा का छौक तो तुमने लगा ही दिया खिचडी मे। बाकी दही, अचार, पापड, आलू का चोखा सभी कुछ तो है।"

मैने पडित जी को याद दिलाया कि वह कोई मनोरजक घटना सुनाने जा रहे थे।

"हा वह बात। मै मध्यमा की परीक्षा दे रहा था। हम बहुत से विद्यार्थी छात्रावास मे ठहरे थे। वहा एक लंबे चौड़े-कक्ष में बहुत से चौके बने हुए थे। चार-चार फीट के अंतर से सीमेट की स्पीड ब्रेकर जैसी ऊंचाई उठाकर सब चौकों को अलग-अलग कर दिया गया था। प्रत्येक चौके में एक मिट्टी का चून्हा वना हुआ था। वर्तन भाड़े, दाल, चावल, आटा सव कुछ हम परीक्षार्थी अपने घरों से ही सहेजकर ले जाते थे और स्नान-ध्यान के बाद प्रात काल अपना भोजन स्वय वना-खाकर परीक्षा देने चले जाते थे। परीक्षा का पहला ही दिन था। मन में धुकधुकी लगी हुई थी। मेन

लब झंझट से बचने के लिए नमकीन पराठे सेंकने की तैयारी की। मैने देखा कि जितनी देर मे दूसरे परीक्षार्थी दाल-रोटी आदि बनाएंगे, मैं खा-पीकर निवृत्त हो लूगा ओर जो समय मिलेगा उसमें परीक्षा की तैयारी करता रहूगा।

"अभी मैने पहला पराठा सेका भी नहीं था कि सहसा मैने पाया कि मेरे बर्तनों में चिमटा नहीं है। साथ वाले चौकं का घुर-मुंड यज्ञोपवीत से उलझता परीक्षार्थी अपनी खिचडी लगभग बना चुका था। चूल्हें में कुछ लकडिया कम पड जाने से वह लकडिया धो रहा था कि मुझे उसका चिमटा दिखाई पड़ गया। मैंने हाथ बढाकर उसको उठा लिया। बस साहब गजब ही हो गया 'श्रष्ट कर दिया—मेरा भोजन नष्ट कर दिया।' चिल्लाते-चौखते उसने पूरे भोजनालय में कोहराम मचा दिया। उसके भीषण आर्तनाद से वहा अपना-अपना भोजन बनाने वाले परीक्षार्थी एकत्रित हो गए।"

मैंने हंसकर कहा--''यह तो एक तरह से अघटित ही हुआ।''

"बस उसकी तो कोई सीमा ही नहीं रह गई थी।"

मैंने आश्चर्य व्यक्त किया—''पर लकड़ी धोने की बात मुझे विचित्र लगती है।''

"जी हा, आपको अवश्य अचंभा हो रहा होगा पर वहा अधिकांश अध्येता और परीक्षार्थी लकड़ी धोकर ही चूल्ह मे डालते थे।"

मैंने चिकत होकर पूछा—''फिर वह लकड़िया जलती कैसे होंगी?''

"अजी बस किसी तरह धुआं देते-देते थोड़ी बहुत जल ही जाती थी। कभी-कभी नहीं भी सुलगती थीं तो वह लोग उनपर घी का छिडकाव कर जलाते थे।"

मैंने पूछा-''फिर अंत में क्या निर्णय हुआ?"

"निर्णय क्या होना था। मैंने अपना खाना बनाने का कार्य स्थिगित कर दिया। उन महाराज की 'नष्ट भ्रष्ट' खिचडी लेकर उदर पूर्ति कर ली और दंड स्वरूप उन्हें एक रुपया थमा दिया।"

मैंने पूछा—''पर उनको दोबारा भोजन बनाने में तो काफी समय लग गया होगा।''

पंडित जी बोले—''परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जाते-जाते तो उनकी खिचड़ी बन ही गई होगी।''

मैं बोला--''उनका जो भी हुआ हो पर आपको तो यह सुविधा वरदान सरीखी नगी होगी।''

मेरी टिप्पणी से पंडित मुकुंद माधव के चेहरे पर परिहास की भंगिमा दिखाई पड़ी और वह शरारती स्वर मे बोले—''मेरा वश चलता तो मैं खिचड़ी बन जाने पर उनकी रसोई इसी प्रकार प्रतिदिन 'भ्रष्ट' करता रहता पर अगले दिन से उन्होंने मेरे

पड़ोस में खाना बनाना ही बद कर दिया।"

मैंने देखा, पिडत मुकुद माधव के चेहरे पर अब किसी प्रकार की ऊब या जडता का भाव बाकी नहीं रह गया था और वह परम सहज दिखाई पड़ रहे थे। मुझे पहली बार पता चला कि उनके भीतर सहज उल्लास की कोई कमी नहीं थी। बस उर्मिला और उनके बीच में ही कुछ ऐसा था जो तनाव उत्पन्न करने वाला और संपाद को खंडित करने वाला था।

मैंने पंडित जी के चेहरे से आखें हटाकर उर्मिला की ओर देखा। उसकी दाए हाथ की कुहनी मेज पर टिकी थी और हथेली पर ठोडी रख वह शून्य में कुछ ताक रही थी।

मै वोला—''उम्रिला जी, खिचडी ठंडी क्यो कर रही हैं?'' फिर मैंने मुकुंद माधव से कहा—''पंडित जी शुरू कीजिए।''

खाना चलता रहा फिर बीच में कोई नहीं बोला। सभवतः मुकुंद माधव का तो खाने के दौरान कुछ भी न बोलने का नियम ही होगा। संस्कृत के पड़ित ऐसा सोचते है कि खाना खाते समय बोलने से खाने में पूरा मन नहीं रहता और उससे रस निष्पत्ति में बाधा पड़ती है। लेकिन उर्मिला शायद यह नियम नहीं मानती होगी पर वह बोलती भी तो क्या—क्योंकि उसके पति भी उसकी ओर से वैसे ही उदासीन दिखाई पड़ते जैसी कि वह स्वयं उनके प्रति नजर आती थी।

खाना खत्म करने के बाद उर्मिला और पडित जी अपने कमरे में सोने चले गए। मेरा खयाल था कि शायद उर्मिला मुझसे बातें करने के लिए थाड़ी देर ठहरेगी। उसके पति न लौटे होते तो संभव था वह सहज और उल्लिसित मन से साहित्य, कला अथवा सामान्य बाते ही करती पर मैने देखा कि उनके वापस लौट आने से उसका व्यवहार एक अपरिचिता जैसा हो गया था। मुझे थोडी देर पहले ही वह बातें स्मरण हो आई जो वह पैटल चलते हुए मुझसे रास्ते भर करती आई थी।

मुझे खाना खाते ही फौरन नींद नहीं आती। हालांकि खाने से फारिग होते-होते ग्यारह बज चुके थे पर अपनी आदत के कारण मैं एक पुस्तक लेकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे पता नहीं, मेरी आखे कब नींद से बोझिल हो गई और मैं गहरी नींद सो गया।

"….अ करके हैं? मीं कि जो लेकर हर कि पर वह इसमें ह

लेखकः और वि सम्प्रता समझ के खाई को अकित समर्पण किया है, लेए गहर पाटने में विलक्षण से अपूरि को दृष्टि अगली सुबह जब मै सीकर उठा तो मैंने देखा उर्मिला वाहर बराडे मे मोढे पर बैठी अखबार पढ रही थी और उसके सामने तिपाई पर चाय का प्याला रखा था।

लगता था चाय अभी बनी थी क्योंकि प्याले से भाप उठ रही थी और उर्मिला उने उसकी घूंट नही भरी थी।

मुझे सामने देखकर उसने अखबार से सिर उठाकर हाथ जोडते हुए नमस्कार की। उसके चेहरे पर उस समय कोई खिंचाव अथवा तनाव नहीं था—रात मे खाना खाते समय की ऊब भी नहीं थी। मैने उसकी नमस्कार का उत्तर देकर पूछा—''रात कैसी नींट आई? लगता है कल रात जो काफी पैटल चली थी उससे थकान हो गई होगी।''

'भै तो खूब विफिकर होकर सोती हू। पैटल-वैदल से मुझे कोई थकान नहीं होती।''

मैं वोला—''यह तो बड़ी भारी खूबी की बात है। इस तरह से जिन्हे नीट आ जाती है—मुझ उनसे ईर्ष्या होती है।''

वह अखबार एक तरफ सरकाकर बोली—''वैसे तो हम कुछ नहीं हैं मगर चिलए कही तो हम भी ईप्या के योग्य है ही—चाहे फिर वह पशु प्रवृत्ति सोना ही क्यों न हो।''

' आप सोने को इतनी हिकारत से क्यो देखती हैं? नींद से वड़ी उपलिट्य अभी तक दुनिया में और कोई नहीं है जिसका उल्लेख किया जा सके।''

वह चाय का प्याला मेरी ओर बढाते हुए वोली—''अभी मैंने जूठी नही की हे—आप पीजिए मैं नहाकर पी लूगी

चाय पीने की इच्छा नहीं है अभी?"

"इच्छा की बात नहीं है—मैं सोचती हूं कि नहा-धोकर नैयार हो जाऊ तो चाय पीऊं।"

"इतनी जल्दी कहां जाने की सोचती हैं?"

उर्मिला ने तुरत कोई उत्तर न देकर मेरी ओर देखा और उसने मुझे इस बात का भी कोई संकेत नहीं दिया कि मैने ही कल रात उन लोगों को दिल्ली ले जाने की बात कहीं थी।

वह मोढ़े से उठते हुए बोली—''जाना कहीं नहीं है मगर तब भी सुबह को नहा-धो लेने में हर्ज ही क्या है।''

मेरी सामने आखे उठीं तो मैने देखा गुसलखाना बद था। मैंने पूछा—''क्या पडित जी बाथरूम में है?''

''वह तो बस अब निकलने वाले ही होंगे। देर से स्नानघर में हैं। सुबह नहाने मे उन्हें कुछ ज्यादा देर लगती है।''

मै बोला-"चलिए तब तक आप चाय पीए।"

सामने से जोखन, चाय का प्याला हाथ से पकडे चला आ रहा था। शायद उसने मुझे वहा बैठे देख लिया था और चटपट चाय तैयार कर दी थी।

जब जोखन ने प्याला तिपाई पर रख दिया और देखा कि उर्मिला के सामने रखा प्याला ज्यों का त्यों भरा रखा है तो उसने कहा—''जे का करो आपनने? चाह तो तिहारी न्यों (यों) की न्यों ई धरी है।''

''अभी ठंडी नहीं हुई है जोखन भैया। मै बस अब पी रही हू।"

तिपाई से मैंने चाय का प्याला उठाते हुए जोखन से कहा—'जोखन महाराज। घटे भर में नाश्ता बना दो, झटापट—हम लोगों को धूप चढने से पहले दिल्ली जाना है।"

''अच्छो जी अबई हाल लेओ। का खाओगे, जे बी मोय बताय देओ तो मै काम सरू कहऊं।''

मैने उर्मिला के चेहरे पर नजर डालते हुए पूछा—"कहिए, क्या खाना पसद करेगे आप लोग? रात तो खिचडी से ही टरका दिया जोखन महाराज ने।"

जोखन ने मेरा परिहास नहीं समझा। वह दोनो हाथ ऊपर उठाते हुए बोला—''नाय जी मोय दोस न देओ। आलू उबार (उबाल) के धर ई दये हते हमन्ने तो तुम कैते (कहते) तो परामठे ई सेंक देते सबन के लैंया।''

में उसे शांत करने की गरज से बोला-"अरे जोखन मै तो मजाक कर रहा

था। मे क्या जानता नहीं हूं कि तुम क्या चीज हो?" मेने फिर उर्मिला से ही पूछा--"बोलिए क्या बनवाया जाय?"

''मेरे लिए तो कुछ भी वनवाने की जरूरत नहीं है।''

''क्या आज के दिन उपवास रखती हो?''

''मै कभी उपवास नही रखती।''

''मैं भी कभी नहीं रखता। जब भी एक-दो बार उपवास रखने की कोशिश की है और दिनों की बनिस्बत उस रोज और भी जल्दी और भी ज्यादा भूख महसूस हुई है। इसीलिए मैने तो वह सब छोड़ ही दिया।''

पंडित जी गुसलखाने से निकलकर हम लोगों के पास आ खड़े हुए और पूछने लगे—''क्या छोड दिया आपने?''

''कुछ खास नहीं—बस यही व्रत उपवास का झमेला।''

''जन्माष्टमी का व्रत तो रखते ही होंगे?''

मैं हसकर बोला—''उस व्रत की तो कोई तुक ही समझ में नहीं आती मुझे।'' पड़ित जी चौंके—''ऐसी क्या बात हो गई? हजारों वर्षों से भारतीय हिंदू जनता ही नहीं बिल्क विदेशों में बसे हिंदू भी इस व्रत को रखते हैं। मैंने तो कहीं पढ़ा था कि अब्दुल रहीम खानखाना भी कृष्ण जी के परम भक्त थे और जन्माष्टमी का व्रत रखते थे। अपने महल में बने कृष्णा मंदिर को सजाते थे।''

''जरूर सजाते होंगे लेकिन जो कृष्ण भगवान अर्धरात्रि को पैदा होते हैं उनके लिए भूखा मरने के लिए क्या तर्क हो सकता है।''

''यह तर्क नहीं श्रद्धा और भक्ति का प्रश्न है।'' उन्होंने अपनी लंबी चोटी मे गाठ बांघते हुए कहा।

मैं बोला—''तब तो सारा किस्सा ही खतम है। जब बात श्रद्धा-भक्ति पर आ अटकती है तो उसे पूर्ण विराम लग जाता है।''

"आप चाहे कुछ कहें, श्रद्धा का उद्भव ही विश्वास की भूमि से होता है। अनास्था की भूमि में श्रद्धा भिवत का अंकुर कभी नहीं पनप सकता।"

उर्मिला चाय खत्म करके उठी और अपने कमरे की ओर जाते हुए मुझसे बोली-''आप तो शायद अभी नहाने की नहीं सोचते?''

''मै एक घटे से पहले क्या नहा पाऊंगा? आप आराम से नहा-धोकर तैयार हो जाएं।''

पंडित मुकुंद माधव भी उर्मिला के पीछे जाते हुए बोले—''मै उपासना करने जा रहा हूं। आपके घर में कोई मूर्ति या भगवान् की तस्वीर नहीं है?" मैं वोला—''नहीं वैसी कोई मूर्ति नहीं है। हां, कभी-कभी देवो-देवताओं के कलेडर जरूर कोई दे जाता है जिसे जोखन महाराज गाव जाते वक्त साथ ले जाते है।"

पड़ित जी ने उदारता दिखाई—''चिलिए कोई बात नहीं। न सही मूर्ति या तस्वीर, पूजा-उपासना तो मन से होती है वह तो निर्विकल्प है। तुलमीदास जी ने भी कहा है 'अगुणहीं सगुणही कछु नहीं भेदा।'

पंडित जी पूजा में बैठे तो उर्मिला नहाने चली गई। मै चाय पीते हुए अखबार देखने लगा।

उर्मिला नहाकर लौटी तब तक जोखन ने सब्जी बना ली थी। उसने उर्मिला से पूछा—"भैनजी काहे की दार बनाय दऊं? आप लोगन कू कौन सी दार भावे हते?"

मैंने कहा—''दाल क्यो बनाते हो भाई? हम लोग इस समय दाल-चावल वगैरह नही खाएंगे। नाश्ता करके फौरन निकलना है। तुम दाल-वाल शाम को देखना, इस समय तो सब्जी परांठे बना डालो।''

"चलो तो ऐसेई सई—मोंकू का देर लगे है। अब हाल परामठे सेके देत हू।" फिर उसने हम दोनो की ओर बारी-वारी से देखकर पूछा—"आप लोग खावे कूं त्यार है गए का!"

''नहीं जी! अभी कुछ देर लगेगी। जब खाना होगा, हम बता देंगे।'' कहकर मै बाथरूम की ओर चल पडा।

में नहाकर लौटा तो मैने पाया कि उर्मिला बरांडे में आदमकद आईने के सामने खडी बाल बना रही थी। उसने प्याजी रंग की रेशमी साडी पहन रखी थी।

मैने उसके पास से गुजरते हुए कहा—''हम दोनों पुरुष तो हार गए। आपने बाजी मार ली। आप तो अब तक लगभग तैयार ही हो चुकी हैं। इधर मै और पडित जी नहाने-धोने और पूजापाठ मे उलझे हुए हैं।''

वह अपनी प्रशसा सुनकर खुशी से मुस्कराई और बोली—''जब कि कहा यही जाता है कि औरतें नहाने-धोने सिंगार-पटार में बहुत समय लगाती हैं।'' फिर कुछ पल ठहरकर बोली—''है न यह आप लोगों की उल्टी बात?''

मै हंसकर बोला-"एकदम! उल्टी से भी उल्टी।"

"वाह जी वाह! यह क्या बात हुई? चित्त भी मेरी पट भी मेरी। उल्टी को उलट देने से तो वह फिर उल्टी कैसे रह जाएगी—सीधी नहीं हो जाएगी?"

''अरे हां!'' मैंने आश्चर्य जतलाया। पूजा से निवृत्त होकर तभी पंडित जी हम लोगों के पास आ खंडे हुए। म बाला— चिलिए अव आप कपडे-वपडे पहन डालिए। नाश्ता करते ही हम लोग दिल्ली के लिए निकल चलते हैं।"

"टिल्ली ?" उन्होंने इस अदाज पर कहा जैसे उन्हें कोई सजा दी जा रही हो। "दिल्ली जाकर अब क्या करना है? दिल्ली में तो अब कोई काम ही बाकी नहीं है।"

मैंने कहा—''काम निकालने से निकलता है। दिल्ली जाकर कुछ सैर-सपाटा करना—एक दो स्थानो को मौज से देख लेना भी एक काम ही है।''

''अरे छोड़िए जी। उस अनियत्रित भीड में जाना तो ऐसा ही है जैसे कछुआ बाढ़ में फंस जाए।''

भैंने उन्हें सहज बनाने के उद्देश्य से कहा—''पंडित जी भीड़ से क्या परहेज? भीड-भाड़ से तो हम अब कहीं भी बचकर नहीं रह सकते!''

वह प्रतिवाद करते हुए बोले—''जो हो। हम तो भीड से बहुत घबराते हैं भाई।'' मैं हसकर बोला—''क्या हम भी कहीं जाकर भीड़ नही बन जाते? क्या भीड़ के डर से आप घर से निकलना छोड़ देगे?"

''एक तरह से छोड़ा ही हुआ सा है। जब बिल्कुल ही काम नहीं चलता तभी निकलता हू बस।''

''तो फिर यहां से निकल चिलए, फिर मैं आपको सारे दिन के लिए एक ऐसे स्थान पर छोड़ दूगा जहां आपको उर्मिला जी के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा।''

उर्मिला ने अपनी गर्दन को हल्का-सा खम देते हुए मुझे देखा और फिर तैयार होने में लग गई। पंडित ने अपनी निगाह उर्मिला की ओर नहीं फेरी। बस अखबार उठाकर उसमे सिर गड़ा लिया।

मैने पति-पत्नी को परस्पर यो अजनबी बनते कभी कहीं नहीं देखा था। मैं निरंतर कोई ऐसा उपाय सोच रहा था जिससे कि उन दोनों के बीच पसरे बोझिलपन को काट फेंकूं। मैं पिछले दिन से ही देखता चला आ रहा था कि पूरे घर में मनहूसियत-सी भर गई है। उपन्यास-कहानियों में तो पति-पत्नी के बीच का तनाव खूब वर्णित मिलता है। पति-पत्नी के बीच की कलह का भी मुझे ज्ञान था ही मगर पुस्तकों से बाहर निकलकर उसे यथार्थ रूप में अभी देख पा रहा था। मैं कुछ तय नहीं कर पाया तो मैने उठते हुए कहा—''मैं जोखन से मेज पर नाश्ता लगाने को कहता हू, आप शीघ्रता से कपड़े-वपड़े पहनिए। ऐसी सुदर सुबह हमें यही बैठे-बैठे बर्बाद नहीं कर देनी है।"

मेरे पुरजोर आग्रह पर पिंडत जी मोढ़े से उठे और अपने कमरे की ओर चल पड़े पर उनके चेहरे का भाव कतई नहीं बदला। मुझे लगा कि आयद वह दिल्ली जाने के लिए तैयार नहीं होंगे।

जव मुझे पता चल गया कि मुकुद माधव कमरे में दाखिल हो चुके हैं तो मेने उर्मिला की ओर मुंह करके धीमें स्वर में कहा—"आप रात सिनेमा देखकर लौटने तक तो अच्छी भली थीं। उसके बाद यह आपको क्या हो गया है जो आप इस तरह तनी हुई हैं? जरा मुस्कराकर तो बताइए।"

उर्मिला ने आईने से नजरें हटाकर माथे पर बल डालते हुए कहा—''मुस्कराऊ क्या खाक? किसके लिए मुस्कराऊं, हंसू, बिहसू? उन्होंने उसकी कही रत्ती भर भी गुजाइश छोड़ रखी है? अपना काम था तो दिल्ली जाकर धक्के खा आए। अब मुझे साथ लेकर दिल्ली जाना भारी और फिजूल मालूम पड रहा है।''

मैने उसे समझाया—''जब दो जने एक ही नाव पर सवार हों और अलग हो सकने का कोई विकल्प ही सामने न हो तो क्या किया जा सकता है। सिवाय इसके कि जब तक साथ है, परस्पर सहज बनकर रहें।"

मेरी बात सुनकर उर्मिला का चेहरा पहले तो तमतमाकर सख्त हो उठा पर अगले ही क्षण उस पर कातरता उभर आई। वह यह तक भूल गई कि उसके पति पडित मुकुद माधव पास के कमरे मे ही कपडे बदल रहे हैं। वह लाग लपेट के उच्च स्वर से बोली—''मेरी किसी के भी साथ रहने की कोई विवशता नहीं है। जिस नाव के पेंदे में छेद हो उसमें कौन रहना चाहेगा?"

"अगर आप तैरने में कुशल नहीं हैं तो आपको उस नाव के डूब जाने तक उसी में रहना होगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। या फिर आपको डूबने से बचाने को कोई तैराक सामने आ जाए।"

उर्मिला ने पलकें झपकाकर मेरी ओर देखा गोया, उसे किसी तैराक के कहीं से सामने आ निकलने की कोई आशा या भरोसा हो। वह धीरे-धीरे कहने लगी—"डूबने की स्थिति तो अंतिम है। वह तुरंत तो नही आ जाती। आ जाय तो फिर क्या गम? चलो छुट्टी हो मगर डूबने से पहले भी तो दस तरह की यंत्रणाएं होती हैं। मुझे डूब जाने से कोई डर नहीं है पर मै यह बीच की यातनाएं बर्दाश्त नहीं कर सकती।"

"आप एकदम से डूब जाने की बात सोचती ही क्यों है? जब किसी भी संयोग से आप किसी से जुड़ जाएं तो फिर साथ निभाने के विकल्प ढूंढने चाहिए न कि उस साथ को निरंतर यातनामय बनाते चले जाने के। ऐसा कोई उपाय जरूर तलाशना चाहिए जिससे कि एक सहज सामान्य जीवन जीया जा सके।" "जब एक भी बिंदु ऐसा न रह जाए जहां साथ-साथ खंडा हुआ जा सके तो फिर आप ही बताइए, क्या किया जा सकता है? आप अपने विरुद्ध कहा तक जा सकते हैं?"

में बोला—'हम स्वयं को थांड़ा मुक्त छोड़ सकें तो फिर हमे अपने विरुद्ध नहीं जाना पड़ता। हम चीजो को अपने ढंग से चलने देते है—उनमे अपनी तरफ से कुछ नहीं घटाते जोडते तो स्थिति असहज होने से बच सकती है।"

''में मूर्खा हूं, मैं मनस्वी नहीं हूं।''

"कोई मनस्वी नहीं होता। मनस्विता भी एक लबा सफर तय करके मनस्विता बनती है। बड़े ऊहापोहो की दुर्गम घाटियो से गुजरना पडता है उसके लिए।"

उर्मिला ने एक बार मेरा चेहरा गौर से देखकर सिर झुका लिया और वह कुछेक क्षण बाद आईने के सामने से हट गई।

में सोचने लगा—उर्मिला एक बार पहले मुझसे मिली थी और अब दो दिन से मेरे घर में है। उसमे सहज उल्लास की कोई कमी नहीं है बल्कि एक तरह से वह उच्छल तरगवती नदी ही है फिर यह अवरोध कहा से आ रहा है? क्या उसकी जीने के प्रति आसक्ति गलत है? वह अपने पित के साथ दिल्ली आई है पर अभी तक वह दिल्ली तक नहीं पहुंची। क्या दिल्ली तक जाकर कुछ देख सुन-लेना कोई बड़ी भारी मांग है या कि वह वर्जित है? वह उस एकात और संवादहीन स्थान पर लौटने से पहले कुछ क्षण दूसरे ढंग से जी लेना चाहती है—थोड़ा बहुत घूम-फिर कर खरीद लेना चाहती है—क्या इसे एकटम नकार देना चाहिए? उसका पित उसकी इस भावना तक पहुंच ही नहीं पाता है या कि वह जानबूझकर उसकी अबहेलना करना चाहता है, यह समझना मेरे लिए बहुत कठिन था।

वह चाहती तो पंडित मुकुद माधव को एक ओर करके मेरे साथ दिल्ली उसी प्रकार निकल सकती थी जैसें कि वह मेरे साथ फिल्म देखने निकल गई थी पर शायद उसके संस्कार पित को पूरी तरह उपेक्षित करके एक ओर ढकेल देने वाले नहीं थे। वह पित से एक स्वीकृति और अपना पत्नी होने का गौरव प्राप्त करना चाहती थी जिसकी उपेक्षा कर सकने में वह असमर्थ थी।

मेरे समझाने-बुझाने से वह थोड़ी सभल गई पर मैंने देखा कि उसकी भाव विह्नल आंखों में नमी उभर आई थी। मैं उसे वहीं छोड़कर रसोई की ओर निकल गया और जोखन से मेज पर नाश्ता रखने की वात कहकर लौट आया।

जोखन सब्जी और पराठे मेज पर रख गया। जाते-जाते बोला--'चाह अबई वनी जात है—आप लोग खाना शुरू कद्देओ।" मैने आवाज़ लगाई—''पंडित जी, आप क्या कर रहे हैं। आपका भोजन ठड़ा हो रहा है।''

कमरे से ही उनकी आवाज आई—''अभी एक मिनट मे आया।'' जब वह आ गए तो मैने पूछा—''आप चाय तो शायद ही पीए—आपके लिए एक गिलास दूध ठीक रहेगा।''

''छोडिए दूध ऊध। मैं तो पराटे सब्जी से ही तृप्त हो जाऊंगा।''

जोखन चाय लेकर आया तो मैन एक गिलास दूध लाने को कहकर उमिला को वुलाया—''बस अब जो भी करना है बाद मे करे—पहले नाश्ता से निपट लो।''

उर्मिला आकर सामने की कुर्सी पर बैठ गई। हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया तो मेने कहा—''क्यो पडित जी कैसा रहे कि हम लोग हरिद्वार-ऋषिकेश का भी एक चक्कर लगा आए।''

''इस बार?''

'और क्या? जब आप लोग इधर आ ही गए हैं तो लगे हाथो गंगा स्नान का पृण्य भी लेते जाइए। फिर न जाने आपका कब आना हो।''

पड़ित मुकुद माधव ने उड़ती-सी नजर सामने बैठी उर्मिला पर डालकर कहा—''इस तैयारी के साथ तो आना नहीं हुआ। हा, अगली दफा हरिद्वार आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा की जा सकती है।''

तभी जोखन दूध का गिलास लेकर आ गया। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि जोखन बिना कहे ही उनके लिए दूध ले आया था।

फिर मैने उनसे हरिद्वार चलने का आग्रह नहीं किया और हम लोग चुपचाप नाश्ता करते रहे।

जब हम लोग नाश्ता समाप्त करके उठ रहे थे तो जोखन मेज से बर्तन समेटते हुए पूछने लगा—''का आप लोगन को कहूं जावे को परोगराम बन रयों है?''

मैने कहा—''हां हम सब दिल्ली जा रहे है। रात तक लौट आवेंगे।'' वह सकुचाते हुए बोला—''आज मैं गाम जाने की सोच रयो थो।''

मै क्षणभर उसका मुंह देखता रहा और बोला—"आज ही क्यो? एक दो दिन बाद नहीं जा सकते?"

''गगा दसेरा के दिन मोय बालकन के सग गढ गगा जानो थो।'' मेने पूछा—''क्या जेठ का दशहरा जल्दी ही है?''

जोखन के कुछ कहने से पहले ही मुकुंद माधव बोल उठे—'जी हां, परसो जेठ का दशहरा है।" मे कुछ दर तक सोचता रहा आर बोला तो ठीक ह तुम चले जाओ हम खाने-पीने की कुछ-न-कुछ जुगत कर ही लेगे।"

उर्मिला बोली—'मै हूं न' मेरे रहते आपको कोई और व्यवस्था करने की क्या जरूरत है?'' फिर वह जोखन की ओर मुंह घुमाकर बोली—''जोखन भैया आप निश्चित होकर गंगा नहाने जाओ—यहा का काम मै देख लूगी।''

जोखन बर्तन उठाकर चला गया तो हम सब भी उठ गए। मैंने चलते हुए उर्मिला से कहा—''जिस तरह से आपने जोखन को मुक्त कर दिया है, उससे वह वड़ा प्रसन्न हो गया है मगर उसके जाने से आपको परेशानी होगी।''

'काह की परेशानी? क्या मै वहा घर मे सभी कुछ नहीं करती जो यहां करने से मुझे परेशानी हो जाएगी।''

मैं वोला--'वहां की बात दूसरी है, यहा आप दिन दो दिन के लिए आई है—उसमे भी आपको घर-परिवार की तवालत उठानी पड़े—यह तो कोई बात नहीं हुई।''

मुकुंद माधव वाश बेसिन पर खंडे कुल्ला कर रहे थे। उर्मिला ने उधर देखते हुए कहा—''दो-तीन आदिमयों का खाना बनाना भी कोई काम में काम है—मैंने तो इनके यहां आठ दस जनों का खाना बरसों तक बनाया है।"

"वो तो ठीक है पर यह बर्तन-भांडे मांजने-धोने का कष्ट खाना बनाने से कहीं ज्यादा है।"

"यहा कितने बर्तन होगे। कई-कई दिन महरी नागा कर जाती है तो क्या मै घर मे बर्तन साफ नहीं करती?"

मैंने उस प्रसग को समाप्त करते हुए कहा—''चलिए वह सब बाद में देखेंगे। आप जल्दी से तैयार हो ले। निकलते-निकलते खासी धूप हो जाएगी।''

''मैं एकदम तैयार हूं। बस आप दोनो जब भी चल पडेंगे मैं आपके पीछे चल दुर्गी।''

मैंने हंसकर कहा-"पीछे नहीं, आप साथ चलेंगी।"

''चलिए वही सही।'' कहकर मैं कमरे से अपना झोला और पर्स उठाने चला गया। जब मैं, पडित मुकुद माधव और उर्मिला घर से निकलने जा ही रहे थे तो उन्होंने उर्मिला का चेहरा गौर से देखा और उसके हाथ से उसका छोटा-सा बेग ले लिया।

मै या उर्मिला कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन्होने बैग की चेन खींचकर उसमें से लिपस्टिक और छोटा-सा गोल आईना निकाला। वह औष्ठड ढंग से मुस्कराए और लिपस्टिक तथा आईना उसकी ओर बढाते हुए व्यग्यपूर्वक बोले—''अपना शहर तो एक गया-गुजरा कस्वा ही है मगर तुम तो वहा भी होंठों पर लिपस्टिक लगाए बिना नहीं निकलती फिर दिल्ली जैसे महानगर और देश की राजधानी मे होठ बिना रगे कैसे जा रही हो? लगता है लिपस्टिक लगाते हुए यहां कुछ शरम आ रही है! महानगर में ऐसे ही चली जाओगी तो क्या वहां की जनता तुम्हे गंवार नहीं समझेगी?"

मै उनके इस अप्रत्याशित व्यवहार से अवसन्न हो उठा। मुझे लगा मेरे आग्रह को न टाल पाने की स्थिति में ही वह मेरे और उर्मिला के साथ दिल्ली जा रहे थे! उन्हें उर्मिला का मुक्त भाव से साथ चलना पसद नहीं आ रहा था। पिछली रात वह मेरे साथ अकेली फिल्म देखने गई थी—तब तो उन्होंने उस बात पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी पर अब उनकी व्यंग्योक्ति सुनक्द्र मुझे लगा कि वह उनके मन की देर से स्थिगत की हुई ऐठन व्यक्त हो रही थी।

एक क्षण के लिए उर्मिला का चेहरा उतर गया पर अगले ही क्षण उसकी आखों मे उद्धत भाव कीध गया। वह लिपस्टिक और आईना लेकर बराडे में गई और होंठों पर लिपस्टिक फेरकर लीट आई।

मै डर रहा था कि कहीं वह लिपस्टिक और आईने को गुस्से से पंडित जी के ऊपर फेक न मारे पर उसने वैसा नहीं किया। उसका होठों पर लिपस्टिक लगाना एक तरह से उनकी अवमानना ही करना था। मुझे उसके इस काम से लगा कि वह अपने पति की कटूक्ति और विद्वेष को आवेश रहित आचरण से पूरी तरह काट गई।

मैंने वातावरण को तनाव से बचाने के लिए उर्मिला की ओर देखा और ताली बजाकर बोला—"यह आपने खूब किया। अच्छे-भले पितयों का यह पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि वह पत्नी के साथ कही बाहर जाते समय उन्हें सींदर्य बोध के प्रति सचेत कर दे।" फिर मैंने उर्मिला के पित महोदय को लक्ष्य करके कहा—"पिड़ित जी, मै आपको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने स्वयं अपने हाथों से पत्नी को प्रसाधन के उपकरण सौंप दिए।"

पिंडेत मुकुट माधव खिसियानी-सी हंसी हंसते रहे। उनसे कोई बात कहते नहीं बनी।

मेरी ओर देखते हुए उर्मिला मारक ढक से बोली—'तब तो आपको भी इस पुनीत कर्म को करने के लिए कुछ कर डालना चाहिए। ऐसा अवसर हाथ से क्यो जाने दे रहे है जब कि आप भी किसी के हाथ में लिपस्टिक और शीशा थमा सकें।'

'भेरे यह करने से आफत खड़ी हो सकती है। यह प्रयोग बवाले जान भी बन सकता है। हो सकता है मेरे यह करने पर प्रतिक्रिया स्वरूप चप्पल या सैंडिलो का इस्तेमाल इस अवसर के लिए उभय पक्ष को अधिक उचित लगे।''

मुकुंद माधव बोले—''वह भी एक अनूठा अनुभव होगा। आप तो लेखक है और लेखको-कवियों को तो नित्य नवीन अनुभव करने ही चाहिए।''

उर्मिला ने अपना आईना और लिपस्टिक अपने बैग के अदर डालते हुए पूछा—''क्या अब इसी पर 'डिबेट' चलती रहेगी या हम लोग आगे बढ़क र घर के बाहर भी निकलेंगे?''

मैने कहा-''हां-हां, चलिए-चलिए बहुत देर हो गई यह तो।"

घर से बाहर निकलते हुए मैने जोखन को बुलाकर कहा—'चाभी पनवाडी को देते जाना।"

उर्मिला ने पूछा—''पनवाडी को ही क्यों? क्या किसी पड़ोसी को कुजी नहीं सौपी जा सकती?''

"दरअसल रात को कभी-कभी तौटने में देर हो जाती है। वैसी स्थिति में पड़ोसियों को सोते से जगाना मुझे अपराध लगता है। नुक्कड़ का पनवाड़ी रात को वहुत देर तक अपने खोखे पर बना रहता है। इसके अलावा उसका मकान भी खोखे के आस-पास ही है।"

घर से बाहर निकलकर गली में आए तो दर तक कोई रिक्या दिखाई नहीं

पडा। हम तीनों पैदल ही चलने लगे। पडित मुकुंट माधव अपने भीतर गुम होकर ही चल रहे थे।

मैने पनवाड़ी के खोखे के पास रुककर कहा—''हम दिल्ली जा रहे हैं। जोखन नुम्हे घर की चाभिया दे जाएगा।''

जब हम आगे निकल गए तो उर्मिला ने साथ चलते-चलते कहा—''कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि आदमी आपकी तरह अकेला कैसे रह लेता है।''

''इतना ही अचभा मुझे इस बात को सोचकर भी होता है कि आदमी निस्तर किसी के साथ कैसे रह लेता है।''

"हा यह तो आप एकदम ठीक कहते हैं। कम-से-कम आपके साथ कोई खिटखिटबाजी करने वाला तो नहीं है। जोखन आपका सब काम ठीक वक्त से कर देता है। घर की सही ढंग से देखभाल करता रहता है और वह आप पर किसी तरह का बोझ भी नहीं डालता।" फिर वह आत्मिक व्यथा से बोली—"अपने साथ जब तक यह जजाल नहीं था तो अपनी नींद सोती जागनी थी। क्या रखा है ऐसी घरगिरस्ती में जिसमें आदमी अपने तरीके से कभी भी न जी सके।"

अपनी बात कहकर उर्मिला ने अपने पित की ओर कनिखयों से देखा मगर उम्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। या तो उन्होंने उर्मिला का आरोप सुना ही नहीं था अथवा वह जानबूझकर उस बात को अनसुना कर देना चाहते थे।

मैने उर्मिला को छेड़ा—''कभी-कभी मेरी बडी इच्छा होती है कि मेरी भ्री किसी से कलह हो। आपने मेहंदी हसन की गाई हुई वह गजल तो जरूर ही सुनी होगी जिसमें वह कहता है 'दिल को दुखाने के लिए ही आ'।"

उर्मिला ने मेरी ओर कटाक्ष करके कहा—''रहने दीजिए अपनी इस आत्मेच्छा को। इसमें क्या मुश्किल थी आपको? एक नहीं दस सताने वालियों को ला सकते थे।''

''एक सताने वाली से ही त्राहि-त्राहि करते देखे जाते हैं लोग बाग—आप दस की बातें करती हैं।''

मेरी बात को दर गुज़र करते हुए उर्मिला ने कहा—"पता नहीं इस दुनिया में क्या अधेरगर्दी है कि जिनके पास जो चीजे बिना किसी कोशिश के स्वतः पहुंच जानी चाहिए, पता नहीं वह रास्ते में कहा भटक जाती हैं जबकि एक से एक निकम्मे और अयोग्य उन पर अपनी इजारेदारी जमाकर बैठ जाते है।"

मुझे उसके शब्दो को सुनकर अटपटापन महसूस होने लगा। यह तो साफ ही था कि यह सब कुछ वह पडित मुकुंद माधव को सुनाकर उन्हे जलील करना चाहती थी। पता नहीं उसका आक्रोश कहा जाकर रुकने वाला था। उर्मिला अपने मन म कोई कांटा, कोई कुटा बुरी तरह फसाए बैठी थी और उसे किसी भी तरह निकालने की कोशिश कर रही थी। वह और मुकुद माधव रेल की समानातर पटिरयों की तरह साथ-साथ चल रहे थे मगर उनका मेल-मिलाप एक तरह से असंभव ही हो चला था। वह शायद बहुत अधिक कुछ नहीं चाहती थी पर छोटी-सी अनुपलब्धि ही उसे तग कर रही थी।

मैंन मिल्लिका का रुख दूसरी ओर मोडने के लिए कहा—''अरे, यह तो पैदल चलते-चलते ही हम लोग स्टेशन के नजदीक आ पहुचे। इसी तरह पैदल चलते रहे तो हम लोग मज़े से दिल्ली तक ही जा पहुचते।

पृष्टित मुकुद माधव कुछ बोलने के लिए काफी देर से बेचैन थे। वह बोले—''तो फिर मुश्किल क्या है! यो ही चलते रहिए और दिल्ली जा पहुंचिए।''

''अरे महाराज, इतनी दूर तक चलते-चलते ही आपके पांव थक गए होगे।''

"अजी हमारे पाव इतनी जल्दी दुखने वाले नहीं हैं। मैं तो गांव देहात का भुच्च देहाती ठहरा। हा कमिसन और मुलायम लोगो की और बात है जो चार कदम चलते ही थकने लगते हैं।" यह कहकर उन्होंने उर्मिला की तरफ देखा।

इसी समय एक रिक्शवाला हमारी बगल से गुजरा तो मैंने उसे रोककर कहा—"क्या स्टेशन चलोगे?"

वह पड़ित जी की वात से भनभनाई हुई थी। वह रिक्शा चालक से बोली— ''जाओ जी हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।'' फिर मेरी ओर मुड़कर उसने पूछा—''प्रभाकर जी अभी स्टेशन क्या दूर है? हम लोग यों ही बातचीत करते हुए क्या थोड़ी-सी देर में स्टेशन तक नहीं पहुंच जाएंगे?''

मैने रिक्शे वाले को रुक्ने के लिए कहा और बोला—''इसी तरह रेंगते हुए चले तो फिर नौ बजे वाली गाड़ी हमे नहीं मिल पाएगी। उसके बाद गाड़ी ग्यारह बजे मिलेगी। अब सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं है। बस आप लोग रिक्शे पर बैठ ही जाइए।"

मेरे आग्रह पर उर्मिला क्शे पर बैठ गई। मैंने पंडित मुकुंद माधव से उसके साथ बैठने को कहकर एक और रिक्शा लिया और चालक से बोला—''तेजी से चलो। गाडी का क्क हो रहा है। नौ बजे वाली गाडी छूटनी नहीं चाहिए।''

मेरा रिक्शा चल पड़ा तो मैंने पीछे मुडकर देखा। अभी तक उर्मिला के पति रिक्शे पर सवार नहीं हुए थे। शायद उनके भीतर उमझते आक्रोश की कीई सीमा नहीं शी और वह उर्मिला की बगल में एक ही रिक्शे पर बैठने को कतई तैयार नहीं थे मेने चिल्लाकर कहा पडित जी जल्दी से रिक्शे पर बटिए वर्ना गाड़ी नहीं पकड पाएंगे।''

मेरे जल्दी मचाने से वह किसी तरह उर्मिला की बगल में बैठ तो गए पर वह पत्थर की तरह सख्त हो गये।

मै अजीब सी मुश्किल में फंस गया था। मैं उन दोनों के बीच उभरते तनाव को दूर करने की जुगत सोचता रहा। बाहर से दोनों नगी तलवारों की तरह खिचे हुए थे मगर उनका टकराना लोहे जैसा नहीं बिल्क काच का कांच से टकराने जेसा था—जिसका परिणाम किरच-किरच होकर बिखरना ही था। यह तो मैं पिछले दो दिनों में देख ही चुका था कि वह परस्पर एक-दूसरे से सवाद करने की स्थिति में कर्ताई नहीं थे। उन दोनों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का रहना एक तरह से अपरिहार्य था। वह तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता था और उनकी असहजता को किम सीमा तक बर्दाश्त कर सकता था?

यह कैसी विचित्र विडबना थी कि पत्नी एक उमग भरी जिंदगी जीने को लालायित थी और पति को उस तरग का कोई आभास ही नहीं था। इस विचित्र परिस्थिति का मै अनजान में साक्षी बन गया था।

मै रिक्शे मे बैठकर सोचने लगा कि वह क्या परिस्थितिया रही होंगी जब उर्मिला का पंडित मुकुद माधव से विवाह हुआ होगा। हो सकता है उर्मिला के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न रही हो और अनेक विवशताओं के चलते यह विवाह हुआ हो। इस प्रकार के अनमेल विवाह हमारे देश मे आए दिन होते ही रहते है बल्कि यह कहना अधिक सही होगा कि यहा प्रायः ऐसे ही विवाह होते है। पति-पत्नी से कही मानसिक जुड़ाव और पारस्परिक समझ न बन पाए तो विपर्यय को टाला नहीं जा सकता और कटम-कदम पर विग्रह देखने को मिलता रहता है।

स्टेशन पर पहुचते ही मैं झपटकर उतरा और रिक्शा चालक को भाड़ा चुकाकर टिकट खिड़की पर जा पहुचा। मैने हड़बडाते हुए किसी तरह टिकट खरीदे और मेरी प्रतीक्षा में पुल के पास खड़े पित-पत्नी को साथ लेकर पुल की सीढ़िया चढने लगा।

हम लोगों ने अभी गाड़ी में पाव रखे ही थे कि गाड़ी चल पड़ी। यह गाड़ी नई दिल्ली स्टेशन तक जाती थी और बीच में भी दो-तीन स्टेशनों पर रुकती थी। यो हम तिलक ब्रिज पर भी उत्तर सकते थे और मिटो ब्रिज पर भी।

पडित जी सीट पर बैटते हुए बोले—"बड़ी आपा-धापी में गाड़ी पकड़ी। यहा महानगरों के जीवन मे व्यर्थ की भागदौड़ ही ज्यादा है। अपना वहा का जीवन क्रम बहुत शांति से तथा निर्विध्न चलता है। यहा उसका एकदम उल्टा है। मै बोला—''इस जीवन की भी अपनी एक शेली तो है ही। भले ही आपको यह न रुचे मगर लाखो मनुष्य तो इसी भागमभाग में जीते हैं।''

'यहा रहन वाले भी जीवन की उन्ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं, जो हम छोट नगरों के लोग बिना किसी हड़बोग के शांति से पूरी कर लेते है। फिर मेरी समझ में यह नहीं आता कि लोग बबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास जैसे बड़े और जनसंकुल नगरों की ओर क्यों दौड़ लगाते है।"

मै वोला—"यहां कोई शौक से नहीं आता पिड़त जी! जब लोगों को कस्बों और गांवों में जीविका चलाने का न कोई साधन मिलता है न अवसर तभी तो उन्हें महानगरों की ओर टौड़ना पड़ता है। आपको मालूम होगा, कलकत्ता में लगभग एक लाख हथरिक्शा चलाने वाले रिक्शा चालक है। उनकों मई जून के महीने में तारकोल से पिंचलती सड़कों पर नंगे पाव एक से एक भारी सवारी ढोते देखकर दिल दहल उठता है। यह सारे लोग बगाल और बिहार के देहात से ही आते हैं। यदि उनके लिए गांवों में पेट भरने का कोई साधन हो तो फिर उन्हें महानगरों में इस तरह नारकीय जीवन जीने की क्या आवश्यकता है!"

पंडित को कुछ सोचते हुए पाकर मैंने हंसकर कहा—''आप पति-पत्नी दोनो ही महाभाग है कि आप दोनों को छोटे नगर में ही सम्मानजनक पद और पदवी प्राप्त है।''

"हां, यह बात तो आपने ठीक कही। मुझे यदि इस नगर मे नौकरी मिलती तो मेरा दम घुट जाता और शायद छोडकर भागना ही पड जाता।"

में बोला—''दिल्ली तो देश-विभाजन के बाद ही बेपनाह फैली है। पहले यहा जितनी जनसंख्या थी अब लगभग उससे तीस-पैसीस गुना अधिक होगी।''

वह बोले-''राजधानी का आकर्षण जो ठहरा।''

मैंने कहा—''नहीं वह बात नहीं है। पजाब से उजड़ने वाले लोगों के लिए दिल्ली और उसके आस-पास के स्थान ही निकट पड़ते थे, इसलिए इधर-उधर फैलने के बजाय वह पहले यहीं आए। फिर यहां रोजगार के अवसर भी अन्य स्थानो की बनिस्बत कहीं अधिक थे।"

''पर अब तो सारे महानगर नर्क समान हैं। पता नहीं इनकी सुरसामुखी वृद्धि कहा जाकर रुकेगी।'' पंडित जी ने अपनी घनी मूंछो पर उंगली फेरते हुए कहा।

"जनसंख्या का जिस तरह अकगणितीय विस्तार हो रहा है उससे तो यही लगता है कि महानगरों को जनसंख्या की महामारी से कोई निजात मिलने वाली नहीं है।

पंडित जी के चेहरे पर आत्मतुष्टि का भाव उभर आया। वह मुदित भाव से बोले-''हमें तो अपना एम.पी (मध्य प्रदेश) ही भला लगता है जहा न किसी किस्म की भीड़-भाड़ है न अफरा-तफरी।" इसके साथ ही उनकी नजर दूसरी ओर मुंह किए बेठी उर्मिला की ओर चली गई। वह उसको इगित करके बोले—"अब इनके नगर भोपाल को ही लीजिए, दिनोंदिन भीड बढ़ती जा रही है। पंद्रह साल पहले वाली वात अब वहा भी नही है। भीड बढ़ने से किसी भी नगर की अपनी संस्कृति और चरित्र सर्वप्रथम हताहत होते हैं। लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और दिल्ली जेसे शहरों का जो खास मिजाज, आचार-व्यवहार और बोली वानी अलग से नज़र पड जाती थी अब कहां बाकी रह गई है।"

मैं बोला-''यह सब सीमाहीन बढ़ती जनसख्या का दबाव है।''

पंडित मुकुंद माधव आत्ममुग्धता से बोले—''कम से कम हम लोग तो इस भीड बढाने वाले दोष से बचे ही हुए हैं।''

मैंने पूछा—''वह कैसे?'' दरअसल में यह भूल गया था कि अभी वह निस्संतान हैं।

मुकुंद माधव की बात का उर्मिला पर विचित्र प्रभाव हुआ। उसने पीठ घुमाकर उनकी ओर एक घृणापूर्ण दृष्टि डाली और धीमे स्वर मे बोली—''दोष से बचने का श्रेय लेना बड़ा सरल है।"

उर्मिला का आवेशजनित चेहरा देखकर मैं सन्न रह गया। क्या पंडित मुकुद माधव संतान उत्पन्न करने में अक्षम थे या वह उत्पन्न करना ही नहीं चाहते थे। मेरे लिए सही स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल था।

मैंने मुकुंद माधव से परिहास मे कहा-"हम भी आप जैसे ही हैं।"

उर्मिला बोली—''आप हम जैसे नहीं है। आपने किसी की जिंदगी खराब नहीं की।''

उर्मिला के प्रहार से पंडित मुकुंद माधव तिलमिला उठे पर उन्होंने मुह से कुछ नहीं कहा।

मै भी चुप होकर बैठ रहा क्योंकि बातों में से जो भी बातें निकलर्ती उनकी ध्विन अनर्थकारी ही होती।

इसी समय स्टेशन आ गया। मैंने जल्दी मचाते हुए कहा—''शीघ्रता कीजिए, यहां गाडी एक मिनट से ज्यादा नहीं ठहरती।'' ं....ं करके हैं? कि जें कि तोई ल पर कों इसमें हैं...

लेखक और विभागता समझ वे खाई के जिस प्रा किया है लिए गह पाटने में विलक्षण से अपूर्व को दृष्टि मिटो ब्रिज स्टेशन से बाहर निकलकर हम तीनो शंकर मार्किट होते हुए सुपर बाजार के सामने जा निकले। मैंने सोचा इन लोगों के साथ दिल्ली की बदहवास दौड़ती बसो मे तो चढ़ना आसान नहीं होगा इसलिए टैक्सी कर लेने से ही भीड़-भम्मड़ से बचा जा सकता है।

इसी समय इंडिया गेट की ओर जाने वाली एक बस सुपर बाजार स्टैंड पर आकर ठहर गई।

मैने पिडत मुकुंद माधव से कहा—''इस बस में कोई खास भीड नहीं है—बहुत-सी सीटे खाली पड़ी है। अगर आप ठीक समझें तो हम इसी बस पर सवार हो लें।''

पिड़ित जी के जवाब देने से पहले ही उर्मिला ने जल्दी से कहा—''इसमें किसी से पूछने या राय लेने की क्या जरूरत है फौरन चढ़ लीजिए। टैक्सी मे पैसा फूकने का क्या मतलब?"

पंडित जी भी बस की ओर लपकते हुए बोले—''हा-हां चिलए चिलए। बड़े नगरों में तो आमतौर से बसो में ही यात्रा की जाती है। फिर दूसरा चारा भी क्या है बस के अतिरिक्त?''

मैने बस मे चढते-चढते कहा—"चारे की तो यहां कोई कमी नही है। एक चारा तो यही है कि नज़दीक मे ही टैक्सी स्टैड है। इसके अलावा तिपहिए (आटो) तो सामने से ही धडाधड़ गुजर रहे हैं।"

उर्मिला सबसे पहले बस में चढ़ी थी—वह गलियारे में आगे बढ़ते हुए बोली—''मुझे तो यह बस ही सबसे ठीक लगती है—रुपये दो रुपये मे कितना ही घूम लो। टैक्सी में अच्छी खासी रकम टूट जाती होगी।''

आगे की सीटों पर एक 'महिला सीट' पर कोई अधेड़-सी औरत बैटी थी। मेन उमिला से कहा—''मै और पडित जी पीछे वैटे जात है, आप उधर आगे जाकर बेठ जाओ।''

टर्मिला हम लोगों से कई सीट आगे वैठी थी। पडित जी ने अपनी जगह से जरा-सा उचकते हुए उधर देखा और मुझसे वोले—''यहां भी अमेरिका फ्रांस की तर्ज पर बहुमजिला इमारतों का जाल फैल गया है।''

"क्या किया जा सकता है? भारत सरकार आए दिन न जाने कितने नए-नए दफ्तर खोलती चली जाती है आखिर उनको वरकरार रखने के लिए जगह को दस्कार तो होगी ही।"

पंडित मुकुट माधव बाहर की ओर आखे किए इमारतों को देख रहे थे ओर बीच-वीच में हाथ उठाकर उनके नाम भी पूछते जाते थे।

वह अनजाने ही अपने स्थान से थोड़ा ऊपर उठते थे और यह देख लेते थे कि उर्मिला अपनी सीट पर सही सलामत बैठी है या नहीं।

मैने परिहास किया—"उर्मिला जी एकदम ठीक बैठी हैं—उन्हे आप पूर्ण सुरक्षित समझिए।"

वह झेपते हुए वोले-"नही-नही वह बात नही है।"

"फिर क्या वात है?" मैने कहा।

"मैं सोचता था कि अगर वह भी हम लोगों के निकट बैठी होती तो आप उसे भी खास-खास इमारतों के बारे में बताते चलते। वहां तो वह अनजानी ही बेठी रहेगी।"

मुझे मुकुद माधव की यह बात अच्छी लगी। मुझे महसूस हुआ कि चाहे बाहर से वह उर्मिला से कितने ही खिचे हुए लगते हो मगर वह निरतर सोचते उसी के बारे मे है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक नास्तिक ईश्वर को लेकर हर वक्त सोचता रहता है फिर भले ही चाहे वह उसके अस्तित्व से इनकार करता हो।

मैने देखा, उर्मिला भी वार-वार पीछे मुडकर हमें देख लेती थी। हालांकि यह तय था कि हम उसे छोडकर जाने वाले नहीं थे और बस से उतरने का दरवाजा भी आगे की ओर ही था पर छोटी जगह से, यहां महानगर में आने पर उसे खोए जाने का डर बराबर बना हुआ था। उसका यह डर अस्वाभाविक भी नहीं था क्योंकि अनजाने शहरों में आने पर किसी भी महिला को असुरक्षा का भय सताता रहना है। संकोच के कारण वह किसी से ज्यादा वातें अथवा पूछनाछ भी नहीं कर सकती।

वस खिड़का से लगे बठ पिडत मुकुट माधव बातचीत करते और वाहरी दृश्यों के प्रति उत्सुकता जाहिर करते वहुत सहज लग रहे थे। उनकी आंखों में एक सैलानी का उल्लास उमडता दिखलाई पड़ रहा था। उन्हें देखकर उस समय कोई यह साच भी नहीं सकता था कि वह अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते समय एकदम असहज और उस्स हो उठते हैं।

आदमी को वानावरण और विसगतियों भरे प्रसंग कभी-कभी इतना दूसरा बना देते है कि उसके भीतर छिपी मानवीय संवेदनाओं का पता ही नहीं चल पाता। थोडी सहजता और वातावरण की जीवतता सबकों मुक्त करती है और जिंदगी जीने योग्य दिखलाई पड़ने लगती है।

इसी समय हम लोगों से अगली सीट पर बैठी दो महिलाओं में से एक उठी तो मैने उर्मिला को—जो बीच—वीच में वराबर मुड-मुड़कर पीछे देख लेती थी—आवाज देकर कहा—"उर्मिला जी यहां सीट खाली है—आप यहीं आ जाइए।"

उर्मिला ने वहां से उठने में झिझक अनुभव की। शायद उसे अपनी सीट से उठकर दूसरी सीट पर आ बैठने में कुछ सकोच हो रहा था कि पता नही बस मैं बैठी ओर सवारिया उसके बारे में क्या सोचेंगी। पर दोवारा कहने पर वह उस सीट से उठकर हम लोगों से अगली वाली सीट पर आकर बैठ गई।

उर्मिला के चेहरे पर भीड़ में फस गए बच्चे का-सा एक बेचारगी भरा भाव देखकर मुझे दया आई। मैंने कहा—''क्या बोटिंग करने का मन है। वहा नर्मदा में तो कभी-कभी आप लोग नौका विहार करते ही होंगे।''

पंडित मुकुद माधव चौकते हुए बोले—"नौका विहार? यहां कोई नदी तो दूर-दूर तक नजर नहीं आती। यमुना तो हम लोग पहले ही बहुत पीछे छोड आए है।"

मैंने हंसकर कहा—''अभी आप देखेंगे कि यहां इस महानगरी में लोग बिना नदी के भी नौका विहार करने हैं।"

वह विस्मय प्रकट करते हुए बोले—''बिना सर-सरिता झील आदि के कैसे नौका विहार होता होगा प्रभाकर जी?''

''होता है साहब-खूब होता है।'' कहकर मैं अपनी सीट से उठा और उन दोनों से बोला—''उठ जाइए, हमें यहीं उतरना है।''

बस इंडिया गेट से थोड़ा इधर ही ठहर गई। उर्मिला और मुकुंद माधव हड़बडाते हुए से अपनी सीट से उठे और पिछली ओर जाने लगे। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा—''उधर से नहीं हमें आगे के दरवाजे से उतरना होगा—पीछे की तरफ से सवारिया आ रही है.

सीटो की पुश्तो को रेलिंग की तरह पकड़ते हुए वह उतरने वाली सवाग्या के पीछे-पीछे आगे वढ़ने लगे। जब वह दोनो बस से बाहर निकल गए तो मैं भी उतर पड़ा।

मुकुंद माधव बोले—''यहा तो दूर-दूर तक कोई नाव नज़र नही आती। हा, भव्य भवनो का विस्तार तो खूब टीख पडता है।"

मै मुस्कराते हुए बोला—''तसल्ली रखिए, भवनो के विस्तार के साथ जल विस्तार भी अभी दिखलाई पडेगा।''

वह बोले-'चिलिए, देखते है यह चमत्कार भी। वैसे राजधानी मे तो कागज पर भी नावे चलती हैं।"

उर्मिला ने बिना उनकी ओर आंखें उठाए कहा—''कागज पर ही क्यो—कागज की नावें भी चलती है।''

''वैल सैड'' कहते हुए मै उनके साथ-साथ चलने लगा। थोडी दूर चलते ही मैने एक-भव्य और विस्तार मे फैली इमारत की ओर संकेत करके कहा—''यह देखते हे—यह 'कृषि भवन' है।''

पंडित जी बोले—''कृषि कर्म करने वालों को तो झोपडियां भी मयस्सर नहीं है यहां कृषि भवन की स्थापना हो रही है। यही इस देश की विसंगति है जिसके कारण किसी दिशा में भी विकास होता नहीं दीख पड़ता।''

मै बोला—''यह आपका यानी दर्शन का विषय है। नाव मे बैठकर इस पर गहराई से सोचा जा सकता है।'' फिर मैंने 'इडिया गेट' से सड़क तक आती वह नहरे दिखलाई जहां नावें तैर रही थी और कितने ही तरुण-तरुणियां, बच्चे, बुजुर्ग नावों में बैठे चप्पू चला रहे थे।

पंडित जी ने उधर आंखे उठाकर देखा और उपेक्षा से बोले—''हे भगवान्! कैसे बेचारे लोग है यहां के जो छटकी भर की नाव लेकर उथले पानी मे चप्पू चला रहे है।"

मैं बोला—"असली चीज भूख है, उसे शात करने के लिए जहां जो भी सबल प्राप्त हो जाए। यहां के निवासी जिदगी की व्यस्तताओं में इस कदर घिरे रहते हैं कि नदी नाव संयोग देखना उन्हें लबे वक्त तक नसीब ही नहीं हो पाता। ऐसी स्थित में मन को भरमाने के लिए यह उथली जलधारा और यही हल्की-फुल्की नावे उन्हें एक बदली हुई—शायद खुश-गवार भी—जिंदगी दे जाती हैं।"

''यह इन बड़े-बड़े महानगरों की जीवन पद्धति का अभिशाप है।'' पंडित जी

न नाक-सिकाडकर उपका सं कहा।

में आगे वढ़ा तो पिंडल जी और उर्मिला दोनों मेरे साथ घनी घास के लान पर चलने लगे।

उर्मिला ने पूछा—''क्या इतनी हरी और सघन घास यहा स्वय उग आती है?'' मेरे उत्तर देने से पहले ही पडित जी ने व्यग्य वाण छोडा—''यह भी सरकारी उपक्रम है। नैसर्गिक घास न इस तरह उगती है न उसका यह रग रूप ही होता है।''

मैने पानी के किनारे पड़ी एक डोगी ली और उसे पानी में उतार दिया। उन दोना के हाथों में चप्पू टेकर कहा—''अब आप नाव खेते हुए दिव्य ढाम्पत्य का आनद ग्रहण करे।''

उर्मिला बोली—''अच्छा तो आप किनार खडे आशीर्वाट ही देते रहेगे। यह नहीं होगा। चप्पू उठाइए और नाव में उत्तरिये!''

पडित जी ने कहा-- "नाव मे नहीं 'नाव पर' उपयुक्त वाक्य है।"

उर्मिला ने माथे पर वल डालते हुए पति की ओर देखा और बोली—''नोका विहार के आनद में वाक्य की शुद्धि से कोई बढोतरी नहीं होने जा रही है।''

मैंने और उर्मिला ने अपने हाथों में पकड़े हुए चप्पू चलाने शुरू कर दिए। पिडत मुकुद माधव ने कौतुक भाव से चप्पू को हवा में लहराया और बोल-''यह तो एक छड़ी जितना भी वजनी नहीं लगता। हमने जो लिलिपुटियनों के बारे में कहानी पढ़ी थी— सम्भवत आज पुनः उसकी पुनरावृत्ति हो रही है।''

मै वोला—''इसका क्या रोना महाराज! हमारा युग ही बौनों का है। फिर यह चप्पू भी तो बरमान घाट (नर्मदा नदी का एक प्रसिद्ध घाट) की नावो के लिए नहीं वने हैं। जैसी नदी-वैसी ही नाव और उन्हीं के अनुरूप चप्पू।''

मुकुद माधव बोले—''हां जी आपका कहना सही है। इन चप्पुओं को चलाने वाले हाथ भी कलम पकड़ने वाले वाबुओं और उनकी नाजुक वीवियो के है। वह वेचार मन-मन भर के चप्पू चला भी कैसे सकते है।'' यह कहते-कहते सहज ही उनका हाथ मूछो की तरफ चला गया और वह अपनी धनी मूछो पर उगलिया फिराने लगे।

वह नाव को किनारे ही डगमगाते देखकर बोले—''लगता है यह बेचारी मेरा भार सहन नहीं कर पा रही है।' और फिर विरक्ति दिखाते हुए उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ चप्पू किनारे पर फेक दिया। वह उठते हुए बोले—''हमसे तो यह खिलवाड नहीं होगा—नौका विहार आप दोनो को ही मुवारक।"

वह किनारे पर उतरकर बाले-''ऐसा ही नौका, विहार का शौक है तो कभी

मध्य प्रदेश में आइए। हम कराण्ये आपको जी भर नौका विहार। हमारे क्षेत्र में निर्देश आर जलप्रपानों का जाल विछा हुआ है। भेडा घाट देखेंगे तो चमन्कृत हो उठेंगे आए। यह नो आप लोगों का खिलवाड ही है एक तरह का। जैसे दीवारो पर हरियाली उगान का हास्यास्पद प्रयास।"

मैंने हसते हुए कहा—''ये क्या? आप संकट के समय हमे छोड़कर जा रहे हे? इस समय तो हमे आपके जैसे एक सक्त सिद्धहस्त नाविक की वेहद दरकार ह। फिर यह भी तो संचिए जरा कि जिदगी के नाव के चप्पू तो वारी-वारी से पति-पत्नी दोनों को ही चलाने पड़ते है।"

लेकिन पंडित मुकुट माधव की आखों में वहीं सुवह वाली विरक्ति का भाव फिर उभर आया। वह बनावटी सभ्यता और छिछले मनोरजनो पर लानते भेजने लगे तथा उनका उपदेशक रूप खूब मुखर हो उठा।

मैने और उर्मिला ने उस पर कोई ध्यान न देकर अपने-अपने हाथों में पकड़े चप्पू चलाने शुरू कर दिए तो वह पेड़ों को ओर जाते हुए बोले—''मै उधर लान में बेठता हू। आप इस पोखरी में मनोरंजन करे।"

उन्हें लंबे-लंबे डग भरते देखकर मैने जोग से कहा—''अरे महाराज! आप उधर कहां भागे जा रहे है। इधर हमारी नाव डगमगाकर टेढ़ी हुई जा रही है। कम से कम तूफान मे तो साथ छोड़कर न जाइए।''

पर उन्होंने जैसे मेरी वात सुनी ही नहीं, वरावर आगे वढते चले गए। लान खूब दूर-दूर तक फैले थे और हर ओर कितने ही छतनार पेड़ उगे थे।

जाहिर था कि पंडित मुकुद माधव उतनी देर तक तो लौटने वाले थे नहीं, जब तक मैं और उर्मिला नाव पर सवार थे।

मैने उर्मिला से कहा—''लगता है पंडित जी इस नौका प्रसंग से खिन्न हो उटे हे। हम भी छोड़ें यह खिलवाड़ और दूसरे दर्शनीय स्थल देखने चलें। उस स्थिति मे तो वह हमारे साथ खुशी से चल ही देंगे।'

उर्मिला ने अपने पित की अप्रसन्नता पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह नाव में बेठकर चप्पू चलाते हुए पानी से खिलवाड़ करती रही। इस क्षण वह एक खिलन्दरी किशोरी के समान पुलिकत और जीवंत दिखलाई पड़ रही थी। उसके अंगो में ऊभ-चूभ होते उल्लास को देखकर मैं विस्मित रह गया। मैंने पिछले दो दिनों में एसका इतना मनभावन स्वरूप एक बार भी नहीं देखा था—तब भी नहीं जब वह मिनमा में मेरी वगल में बेठी थी ओर हम दोनों के कंधे और हाथ अनायास टकरा जाते थे।

**.** .

मेने कहा—''लगता है पिड़त जी को इस जगह आना अच्छा नहीं लगा।'' उसने वेपरवाही से कहा—''उन्हें क्या अच्छा लगता होगा—यह मै और आप क्या स्वय भगवान् भी शायद ही जानता हो।''

उर्मिला ने कोतुक से पानी में चप्पू पटका तो पानी उछलकर दूर तक जा गिरा। मेरी आखे उसके मनमाने क्रिया-कलापों में उलझ गई। मैंने उस क्षण अनुभव किया कि यौवन जब सारी जकड़बिदयों को तोड़कर उद्दाम हो उठता है तो उसका स्वरूप कुछ और ही होता है। वह एक गुनगुनाती हुई नदी का रूप धारण कर लेता है जिसकी अतल गहराइयों में डूवा जा सकता है—उसके उच्छल प्रवाह में खुलकर तैरा भी जा सकता है। ऐसे क्षण किसी भी प्रकार की वर्जना उसे बाढ पर आई स्वच्छन्द सरिता का रूप दे देती है।

उर्मिला अपनी अनभ्यस्त गोल कलाइयो को घुमा-घुमाकर पानी मे इधर-उधर चप्पू मार रही थो। पानी उछल-उछल कर उसकी साडी भिगो रहा था। उसके गोरे निखरे चेहरे पर भी पानी की बौछार गिर रही थी। मुझे लग रहा था जैसे वह दीवानगी की हट तक इन थोडे से क्षणां पर आसकत हो उठी हो। मारक दबावों से शायद वह साग हिसाब चुकता कर लेने को तत्पर थी।

मेरी आंखें जैसे उसकी उन कलाइयो पर बंधकर रह गई थी जिन्हें हरे काच की चूडिया काफी ऊपर तक घेरे हुए थी और चप्पू चलाते रहने से वह निरतर ऊपर-नीचे हो रही थीं। नाव जब टेढी होने लगती तो उर्मिला भयभीत होने का भ्रम पैदा करने लगती थी।

सहसा मेरी आंखें उसकी ओर से हटकर दूर सघन वृक्षों की छाया में लेटे पिड़त मुकुंद माधव की ओर चली गई। मैं उन दोनों को एक-दूसरे से बहुत दूर और भिन्न मनोभावों में जीते देखकर सिहर उठा। क्या वास्तव में उर्मिला अपने पित को पूरी तरह विस्मृत करके आत्म विनोद में लीन थी या फिर वह उसे भूल जाने का भ्रम पैदा कर रही थी।

नाव आगे बढकर अतिम छोर तक जा पहुंची तो मैंने पूछा—''क्या अब चले? और भी कई जगह घूमना है।''

उसने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। ताबड तोड चप्पू पटकते हुए उसने इतना पानी उलीच दिया कि मेरे कपडे पूरी तरह भींग गए। इस पर वह खिलखिलाकर हंसने लगी तो मैं बोला—''अरे यह क्या? तुमने तो विना मौसम ही होली खेल डाली।"

अपनी खिलवाड जारी रखते हुए उसने कहा—''होली का कोई मौसम नहीं

होता लेखक जी। जो जब चाहे होली, दीवाली मना सकता है और जब चाहे अपने ऊपर पतझर और वसंन ला सकता है। ड्वकर जीने की लालसा का न कोई खास मोसम होता है न उम्र। क्या सारी प्रकृति में भी वसत सिर्फ एक ही समय आता हे? सारी दुनिया घूम जाइए, अलग-अलग स्थानों पर ऋतुभेद दिखलाई पड़ेगा फिर हम एक ही जगह के होकर क्यों रह जाएं?"

मैने चिकित होकर उसकी बात सुनी। कई क्षणो तक मै उसके वाक्यों की भुल-भुलैया में खोया रहा और फिर बोला—''हां जिस तरह दर्शनशास्त्र समझने ओर उसकी व्याख्या करने की कोई निश्चित आयु नहीं होती।"

"समझ और व्याख्या की उम्र तो होती है मगर अनुभव और अनुभूति शायट आयु की मोहताज नहीं है।"

"जो हो, तुमने जो बसंत और उत्सव अनुभव करने की बात कही है वह बहुत गहराई तक अटकाती है। क्या कोई दार्शनिक भी कह पाता वह जो तुमने इतने अनायास ढग से कह दिया।"

वह जैसे मेरे कथन से एकाएक सजग हो उठी। एकटक मुझे देखकर बोली—"वना रहे है न मुझे?"

''अरे भाई इतने अनुपम ढग से निर्मित को कोई और क्या बना सकता है?''

"अच्छा यह तो अव रहने ही दीजिए—कृपया एक अच्छे मल्लाह की तरह नाव किनार से लगाइए। मैं तो दिल्ली आते हुए इसीलिए सकुचा रही थी कि जहा पानी भी पेसो में बिकता है वहां पानी, पेड-पौधों के दर्शन कैसे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहा आकर। हरियाली तो चारों ओर फैली ही पड़ी है—नावों में सैलानी भी दीख रहे हैं।"

मैंने यो ही पूछा—''क्या तुम दिल्ली शहर में रहना पसंद करोगी?''

"क्यो नहीं? क्या यहां आदमी नहीं रहते? आदमी जहां भी कुछ दिन रह लेता है—वही जगह अपनी लगने लगती है। स्थानो के साथ भी हमारी बाते होनी है।"

"स्थानों के साथ कभी तुमने बाते की है?"

"बहुत बार। अपना घर छोड़कर जब आप कहीं बाहर जा रहे हों तो फिर थोड़े दिनो बाद ही उस घर मे, उसी वातावरण में लौटने को क्यों उतावले होने लगते है?"

''अपनी पहचान अपने ही लोगों में तलाश करने के लिए लौटना स्वाभाविक है। बाहर जाकर हम अपनी पहचान जो खो बैठते हैं?'' जिम्ला बोली—''नहीं यह पूरा कारण नहीं है। कुछ दिन आप अपने नगर-पिवंश ओर लोगों से कटकर कहीं और जाएं तब फिर एक नई पहचान बन हीं जानी है लेकिन वह घर, वह वातावरण आपको वाहर नहीं मिल पाता इसीलिए आप अपने घर और उसकी दींबारों-द्वारों से मिलने की उत्कट इच्छा लेकर फिर फिर लोटकर आते हैं। इसका निश्चित उटाहरण यह है कि विदेशों में जा बसने वाले—चाह अपने गाव या कस्बे में उनका कैसा भी गया गुजरा मकान हो—वहां बड़ी होम से लौटकर आते हैं। उस घर की दींबारों से उनके दुःख-सुख की न जाने कितनी स्मृतिया जुड़ी हुई होती हैं।"

मैने कहा—''यह तो तुम ठीक ही सोचती हो मगर पंडित जी तो शायद इस तरह नहीं सोचते। उन्हें तो बड़े शहरों की भागम-भाग और भीड-भाड़ से सख्त नफरत है।''

मैंने पंडित मुकुंद माधव का उल्लेख किया तो उसकी आखें दूर घास पर लेटे पिडत जी की ओर चली गई। वह विनोदी स्वर मे बोली—''देख रहे है मेरे पित कितने समझदार है। हम और आप जो बच्चों वाली यह निरर्थक उछल-कूट कर रहे हैं उसे वह कितने दया भाव से ले रहे है। लंब-चौड़े लॉन की हरी घास पर लेटकर अनत नीले आकाश को निरखना कितना आहादकारी है—यह तो वहीं जानते है। मेरे जैसी अभद्र अनाई। उसकी महिमा को कैसे जान समझ सकती है?"

अपनी बात खत्म करके वह इस तरह-मुक्त भाव से हंसी कि मैं समझ नही पाया कि वह परिहास में कह रही थी अथवा व्यंग्य में।

'चलो चप्पू चलाने से तुम्हारा मन तो बदला।"

'भेरा मन तो वास्तव में अभी कहीं जाने को नहीं करता। मै तो यही चाहती हू कि सब जगह जाना स्थिगित करके यही नाव मे इधर-उधर हिलती डुलती रहूं।''

मैने पाया कि उर्मिला में एक विशिष्ट प्रकार की तल्लीनता का भाव था। वह जिस और भी झुक जाती थी उसी में परम एकाग्रता और रसमग्नता की स्थिति वना लेती थी।

मैने पूछा—''अभी तक भी इस खिलवाड से तुम्हारा मन नहीं भरा। दोपहर हो रही है। मै सोचता हूं कि अब आप दोनों को खूब भूख लग आई होगी। कही पडित जी यह न सोचते हों कि मैने उन्हें भूखा मार डाला। सुबह भी उन्होंने कुछ अधिक तो खाया नहीं था।''

'प्लीज अभी किसी भूख का हवाला देकर इतना अच्छा और सहज सुलभ आनंद छिन्न-भिन्न मत कीजिए। गर्मी का दिन तो बहुत वडा और खूब लंबा होता है। सारा दिन और सारी शाम पड़ी है, बहुत कुछ घूमना-फिरना हो सकता है। पेडों की शीतल छाया में यह छोटी-सी नौका हिलाले-डुलाते मुझे खूब अच्छा लग रहा है।''

मैंने फिर उसे नहीं छेडा। वह पानी की सतह पर चप्पू पटक-पटककर खूब पानी उछाल रही थी। मै उसके पास किनारे पर ही खडा उसका खिलवाड़ देख रहा था। यह उर्मिला मुझे पिछले दिन की उर्मिला से एकदम अलग लग रही थी। उसने अपनी साडी और मेरे कपडे काफी भिगो डाले थे।

छोटे शहरों में रहने वाली महिलाएं प्राय पितयों की अनुगामिनी होती है। उनकी पसंद और रुचिया भी अक्सर अपने पितयों जैसी ही हो जाती है। अपना खतत्र मिजाज और तेवर भी नहीं रह पाता। उनके निर्णय भी वहुत कुछ बही होते हैं जो उनके पितयों द्वारा लिये जाते हैं। जहां जिंदगी बहुत धीमी गित से चलती है वहां जोखिम से बचते हुए एक अलग ही तरह की जीवन शैली निर्मित हो जाती है।

जब मैं कई मिनट तक किनारे पर चुपचाप खड़ा उसका क्रिया-कलाप देखता रहा तो वह मेरी ओर मुखातिब होकर बोली—'आपका यह सब अच्छा नहीं लग रहा है न?''

"जो तुम कर रही हो अगर यह भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो फिर अच्छा लगने को रह ही क्या जाएगा? मेरे पास मूवी कैमरा होता तो मै तुम्हारी इन सब मनभावन अठखेलियों पर एक फिल्म ही बना डालता।"

"सच्ची ?" उसने इतने भोलेपन से पूछा कि मैं उसे देखता रह गया।

"सच्ची नहीं एकदम सच्ची। जो कुछ दोबारा देखने का लोभ हो और उसको देख सकने की बाद में कोई संभावना शेष न रह जाए उसको कहीं कैद करके सुरक्षित कर लेने को किसका जी नहीं चाहेगा।"

वह गहरे सतोप से मुस्कराई पर अगले क्षण ही उसने एक लबी सांस खींचकर कहा—''पता नहीं आदमी को कहां क्या मिल जाए।'' फिर वह एकाएक गंभीर हो आई और वोली—''हम कभी तय नहीं कर पाते कि वास्तव में हम क्या चाहते हैं।''

मै बोला-''क्यो तय करें? जब जो मिल जाए उसी का स्वागत करना ठीक है शायद।" 3

ने

त

R

न्हें

ौर

ती

जा

थी

री ।

भं करकें हैं? के कि कि हिं कि तोई के पर के इसमें हैं। "पर यह नहीं हो पाता। हम भीतर से स्वीकार करके ही सतुष्ट हो सकते है।" फिर एक क्षण ठहरकर बोली—"वहस लंबी हो जाने के डर से अब मै यह बचकानापन छोड़े देती हू। चिलिए चले, पता नहीं वह क्या सोचते होग।"

मैंने घडी देखी डेढ बजने वाला था। उर्मिला डगमगाती नाव से बाहर निकलने को हुई तो नाव किनारे की तरफ से पूरी झुककर देढी हो गई। मैंने आगे बढकर उसका हाथ पकडा और किनारे की ओर खीच लिया इस हड़बडी में वह मेरी ओर खिचकर मेरे कधे से आ लगी।

तुरत अलग हटते हुए वोली—''मैन आपको भी पानी मे गिरा दिया होता।'' मैं हंसकर बोला—''कोई बात नहीं, डूबने लगता तो तुम्ही पर इल्जाम आता।'' उसने शरारत से मेरी ओर देखकर कहा—''यह अखबार में एक बड़ी सनसनी खेज खबर बन जाती और हत्यारिन का फोटो भी छप जाता।''

हमे अपनी ओर आते देखकर पंडित मुकुद माधव भी वास के बिछीने से उठकर खडे हो गए।

तंखक और । सम्प्रत समझ व अंकित समर्पण किया । तिर्पण पटने व तेलक्षण से अप्रि को दृष्टि वहा से चलकर हम लोग एक खुले रेस्त्रां में गए और मैंने पंडित मुकुद माधव से कहा—''पडितजी चाय तो आप पीएंगे नहीं। गर्मी बहुत ज्यादा है—इतनी तेज धूप में कोई ठडा पेय ही ले लीजिए।''

वह बोले—''मेरे लिए तो ठड़ा पानी ही सर्वोपिर शीतल पेय है पर वह भी यहां क्या मिलेगा। घर से निकलते समय मैने जो कुछ खा-पो लिया मेरे लिए तो वही यथेष्ट है। हां, आप दोनो जो चाहे खाएं पीएं।''

मैने उर्मिला का चेहरा देखा। उस पर फिर से खीझ और तनाव के भाव उभरने शुरू हो गए थे। दस मिनट पहले की चुहलभरी मस्ती पूरी तरह गायब हो चुकी थी।

मैने बैरा से दो प्याले चाय और अच्छे बिस्कुट लाने के लिए कहा और पंडित मुकुंद माधव की अनमनी सूरत देखकर बोला—''आपने अच्छा किया जो नौका विहार नहीं किया। आराम से घटे भर की नीद निकाल ली।''

''हां, मैने तो एक झपकी ले ली। पर उन लोगो को क्या कहा जाए, जिन्हें झख मारने मे ही आनंद मिलता है।''

निश्चय ही यह कहकर वह अपने मन की भड़ास निकाल रहे थे और उर्मिला को संतप्त करना चाहते थे। उर्मिला नाव में वैठकर जो अठखेलियां करती रही थी और मुक्तभाव से हसती बोलती रही थी, वह पड़ित जी से झेला नहीं जा रहा था।

मैंने हसते हुए कहा अर पंडित जी यहा उथले पानी में झख मछली थी

उन्होंने तडपकर उर्मिला का चेहरा देखा और आवेश में बोले--''आपसे इस ठहर हुए जल में भी एक मछली नहीं फसाई जा सकी, यह मैं कैसे मान लू?''

मने सहमते हुए उनकी ओर देखा। वह और भी उत्साहित हो उठे। उनका यह आरोप प्रकारातर से उर्मिला को गहर्रा पीडा पहुंचाने के लिए ही था। वह उर्मिला की नमतमाई मुद्रा देखकर और भी अधिक आक्रामक स्वर में बोले—''ताज्जुब है कि आप जेसा क्शल खिलाडी इस दिशा में कुछ भी नहीं कर पाया।"

मैन उनकी बात का उत्तर न देकर उर्मिला के सामने रखा चाय का प्याला उठाकर उसकी आर बढ़ाते हुए कहा—''पानी पीने से प्यास बढेगी। पानी न पीकर अगर गरम चाय पीयोगी तो फिर काफी देर तक प्यास नहीं लगेगी।''

''वह तो पुरानी कहावत है—गरमी ही गरमी को मारती है। आग बुझाने के लिए कुछ गरम तो होना ही चाहिए।''

मैन उनके द्विअर्थी शब्दों की भीतरी टीस को और वढ़ाना उचित नहीं समझा। वह किसी पर पुरुप के साथ दो घटे तक अपनी पत्नी का मुक्त भाव से रहना पसद नहीं कर पाए थे। उर्मिला की स्वच्छन्दता उनके लिए बड़ी भारी चुनौती भरी पराजय बन गई थी।

जल्दी से चाय खत्म कग्के मैं उठा और काउटर पर जाकर चाय के पैसे चुका आया। तब तक उर्मिला भी अपनी चाय समाप्त कर चुकी थी। मैने उन दोनो को सबोधित करते हुए कहा—''अब आप लोग उठिए।''

पंडित मुर्कुद माधव और उर्मिला दोनो मेरे पीछे चल पड़े। रस्त्रां से बाहर निकलकर मैने कुछ क्षण सोचा कि अव इन लोगो को लेकर कहां जाया जाए।

सडक पर पहुचते ही पिडत जी ने पूछा—''क्या अभी आप लोगों का घर लौटने का इरादा नहीं वना?''

मेंने उनकी बात का उत्तर देने के बजाय सडक से गुजरती एक खाली टैक्सी को हाथ उठाकर रोका।

ड्राइवर ने टैक्सी रोककर दरवाजा खोला तो मैने उर्मिला और उसके पित को पिछली सीट पर बैठने को कहा और स्वयं अगली सीट पर ड्राइवर की बगल में बैठते हुए कहा—''महरौली चलो।'

टैक्सी में उर्मिला और पिड़त मुकुंद माधव परस्पर कठे और ऐंठे हुए एक-दूसरे में अलग हटकर बैठे हुए थे। न चाहते हुए भी मैं हटात् उन दोनों के वारे में मोचने को विवश था। दैहिक सामीप्य के बावजूट उन टोनों के वीच अनुल्लंघनीय दूरी फैली हुई थी। एक बार मेरा मन हुआ कि मैं पीछे की ओर मुह घुमाकर कुछ बात चलाऊ पर उस दुर्निवार टडेपन के माहौल में मुझे कोई ऐसी बात ही नहीं सूझी जो मैं उन लोगों से कर सकता। जब स्थिति सहज सामान्य नहीं होती तो कोई वात भी नहीं सूझती।

मुझे सबसे ज्यादा आशंका यह थी कि वह बिफरे हुए पति-पत्नी कही टैक्सी में अगल-बगल बैठे हुए एक दूसरे से जूझने न लगे।

पर चलो खैरियत हुई। जब तक टैक्सी कुतुबमीनार के करीब पहुची वह दोना मुह सिले बैठे रहे।

उर्मिला ने टैक्सी से वाहर आकर अपना पर्स मेरी ओर बढाते हुए कहा—"आप किराए के रुपये निकालकर भाड़ा चुका दे। फालतू लोगों का बोझ आपके सिर पर क्यों पड़े।"

मैंने उसका पर्स अपनी बाजू में लटका लिया और जेब से रुपये निकालकर टैक्सी का किराया चुका दिया। बाद में उर्मिला को पर्स लौटाते हुए मैं बोला—''बहुत मोके आएगे बहुत से रुपये देने को। आपका भारी-भरकम बटुआ तब तक के लिए अपना मुह बंद रखे तो अच्छा है।''

"हां, बेचारे वटुए की क्या बिसात है कि जगह बेजगह अपना मुंह खोलता धूमें। ये तो आदमी ही बहुत है इस खोटे काम के लिए।" फिर एक उचटती-सी नजर पड़ित माधव के चेहरे पर डालकर कहने लगी—"यह आपकी सरासर ज्यादती है कि हर जगह आप ही बिल का पेमेट करते हैं। मुझे तो यह सोचकर ही शर्म महमूस होती है कि आप पर फालतू में कितना बोझ डाल दिया।"

उर्मिला ने 'हमे शर्म आती है' न कहकर 'मुझे' का प्रयोग करके अपने पति को जैसे स्वय से काटकर एकदम अलग कर दिया और वोली—''कुछ भी हो, आगे से मै आपको पैसे नहीं देने दृगी।''

में हंस पड़ा---''अच्छा-अच्छा मत देने देना भई। यह कोई झगड़ने का मुद्दा नहीं है।''

वह बोली-''मैं आपको कसम दे दूगी।''

मैने जोर का ठहाका लगाया और बोला—"आय। अभी तक दुनिया में यह कसम जैसी चीज भी बाकी बची हुई है। मैं तो सोचता था, कसम-वसम जैसी चीज कब की लद चुकी होगी इस दुनिया जहान से।"

मैने कुतुब की लाट की ओर वढ़ते हुए गाइड के अंदाज पर कहा—''तो मेहरबान-साहेबान जरा गीर से सुनिए। यह जो आसमान के सीने मे आगोश बनाने को वेचैन, अजी मुश्शान इमारत आप देख रहे है—यह काफी कुछ देख चुकी है। जैसा

कि इसक नाम से जाहिर है। यह कुतुबद्दीन एबक बादशाह की तामीर कराइ हुइ हिस्टोग्किल विल्डिंग है।"

उमिला मेरी फिंकरेबाजी वाली भाषा सुनकर हंसने लगी—''आप तो एकदम पेशेवर गाइड की तरह बोल रहे हैं।''

'क्या करे साहब, रोजी-रोटी का मुआमला जो ठहरा।'' मैंने अपने चेहरे पर वेचारगी का भाव लाकर कहा।

पंडित मुकुंद मायव की आंखें कुतुबमीनार पर लगी हुई थी। उन्होने उधर से आखे हटाते हुए कहा—''मगर यह भी तो कहा जाता है कि यह मीनार पृथ्वीराज चौहान की बनवाई हुई है। उसकी प्रेयसी और पत्नी महारानी संयोगिता यमुना के दर्शन किए बिना पानी भी नहीं पीती थीं सो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी प्राणेश्वरी के लिए यमुना दर्शन का यही उपाय खोजा और इसका निर्माण करवा दिया।"

उनकी शका पर मैं हस पड़ा और बोला—''तो पड़ित जी एक बात तो बतलाइए कि जब तक संयोगिता पृथ्वीराज की प्राणेश्वरी नहीं बनी थी और कन्नीज में रहती थी तो यमुना के दर्शन कहा से किया करती थी?"

पंडित जी इस बात का कोई उत्तर नहीं खोज पाए तो मैं बोला—"असल बात यह है कि कठमुल्ला हिंदू मानसिकता यह मानने को तैयार नहीं है कि इतनी शानदार मीनार का नाम किसी मुसलमान बादशाह के नाम से जाना जाए पर क्या किया जाए आम जनता आज भी इसे कुनुबमीनार ही कहती है। और यह इमारत सारी दुनिया मे इसी नाम से जानी-पहचानी जाती है।"

उर्मिला बोली—''अच्छा गाइड महोदय अब कुछ और भी तो बताइए। प्रियतम और प्राणेश्वरी का स्वस्ति वाचन खूब हो चुका।''

मैंने आगे वढ़ने हुए कहा—''जी हा और भी बहुत कुछ बतलाया जाएगा। पहले मार्गदर्शक का पर्स खोलकर मेहनताना तो चुकाइए। मैं कोई शौकिया गाइड का काम नहीं कर रहा हूं।"

पंडित मुकुद माधव मेरी और उर्मिला की बाते जैसे सुन ही नहीं रहे थे। वह हम दोनों को एक जगह ठहरा हुआ देखकर चौके और पूछने लगे—''क्यों जी यहा इतनी भीड-भाड़ क्यों इकड़ी हो गई है—क्या इस जगह कोई मेला भी लगता है?''

कुतुबमीनार देखने के लिए रविवार को सैलानियों की बेपनाह भीड़ उमड़ पड़ती है। आज भी वैसी ही भीड़ थी। सैकड़ो लोग मीनार की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे और उत्तरकर आन वाला को सख्या भा कछ नहा थी मन पडित नी को बतलाया कि जो लोग वाहर से आते हैं उनके सबधी उन्हें कुतुब की लाट दिखलाने के निए जरूर लाते है। इसके अलावा पर्यटन के शौकीन—जिनमें देशी-विदेशी दोनों ही होते है—वह सब भी यहा जरूर आते है। वैसे तो रोज ही भीड़ होती है मगर आज रविवार होने की वजह से मेले जैसा दृश्य है।

कुतुबमीनार से थोड़ा हटकर अष्ट धातु के स्तभ के पास भी लोगों की खासी भीड़ जुटी हुई थी। कितने ही लोग वारी-बारी से धातु के स्तंभ को अपनी वाहों में भरने की कोशिश कर रहे थे।

मैने पड़ित मुकुद माधव को कुतुवमीनार पर चढने के लिए उत्साहित करते हुए कहा—''पड़ित जी मीनार के ऊपर जाकर दिल्ली शहर का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। आपको यह बहुमंजिला महानगर एक तरह से बच्चों के घरौंदों सरीखा नजर आएगा।''

पर पंडित जी ने मीनार पर चढने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखलाया। वह बोले—"व्यर्थ में इतनी सीढ़ियां चढ़ने का क्या लाभ? मुझे दिल्ली शहर का फैलाव देखने से क्या मिलेगा? अब तो आगे-आगे सारे शहर ही दिल्ली की तरह फैलते चले जाएगे। जब हम पशुओं की तरह जनसख्या बढाते चले जाएगे तो क्या होगा! चारो तरफ पशुओं के बाडों जैसी भीड़ ही भीड़ दिखलाई पड़ेगी। यहां आकर भीड़ का हिस्सा बनने के प्रति मेरी कोई रुचि नहीं है। लगता है दिल्ली में निठल्ले लोगों की कोई कमी नहीं है।"

मैने उर्मिला का चेहरा देखा। यह अपने पित के शब्दो के प्रिति पूर्णतया उदासीन थी। वह बोली—"हमीं कौन से बड़े कामकाजी और सार्थक लोग हैं जो हमें भीड़ का हिस्सा बनने में एतराज या परेशानी हो।" परोक्ष रूप से उसने अपने पित की बातों पर ही यह प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। पर उसने उनकी ओर आख़े नहीं उठाई और मुझसे बोली—"चिलिए प्रभाकर जी हम लोग तो ऊपर चढ़कर देखे ही। जब इतने जने ऊपर तक जा-आ रहे हैं तो कोई विशेषता देखने को मिलती ही होगी। सब लोग तो फालतू और पागल नहीं है।" कुछ क्षण ठहरकर कहने लगी—"मैं कौन सा यहा रोज-रोज आऊंगी। मुझे यहा लावेगा भी कौन। जनम जिदंगी में एक बार आना हुआ है, जहां जो देखने को मिले मैं वह देख ही लेना चाहती हूं।"

पंडित जी बोले—''अच्छा, आप लोग जो देखना सुनना है वह देखिए-सुनिए, तब तक मैं आस-पास घूमकर इस प्राचीन इमारत के खडहरो में घूम लेता हूं। आपको शायद मालूम नहीं कि मैं विद्यार्थी जीवन में एक बार सबके साथ पर्यटन के उद्देश्य स भारत भ्रमण क लिए निकला था ता यहां भी आया था आर कुतब की लाट ऊप तक दख आया था। तब इसका सात मजिले हुआ करती थी।"

उर्मिला ने व्यग्य में कहा—"आप भरे जग प्रलय। जब यह सब कुछ देख हं चुके हैं तो फिर सिवाय व्यर्थता के अब और क्या वाकी रह गया है? हा, खडहरें में घूम लेना शायद अधिक सार्थकं हो। शायद वहा सयोगिता या दूसरी कोई मन्भावन वस्तु हस्तगत हो जाए।" अपनी वात कहकर उसने अपने पित पर एक कड़ी नजर डार्ला और निष्ठुरतापूर्वक हस पड़ी।

विदूप को मै जितना ही कम करना चाहता था वह उसी अनुपात में वढ़ता चला जा रहा था। मैंने उर्मिला के व्यग्य को काटते हुए कहा—''पंडित जी के पास स्वय इतनी अनमोल मिण है कि उसके रहते और कुछ अनमोल नही रह जाता। उसे छोड़कर वह और कुछ हस्तगत करने की सोचे, इतने विवेकहीन वह नहीं है।''

पर उर्मिला को जैसे अपना आवेश और आक्रोश प्रकट करने का एक अचूक अवसर मिल गया। वह उसी पहले वाले अदाज पर बोली—''भले ही कोई मिण हो या रत्न पर जब वह हाथ लग जाता है तो उसके साथ भी काच सरीखा व्यवहार होने लगता है। उसे देखने वाली आखे तो सबको नहीं मिल सकतीं।''

अनजाने में मेरी कलाई छूते हुए उसने आगे कटम रखा और बोली— "चिलए-चिलए, किसी के पीछे क्यो पड़ते हैं। कुतुबमीनार-ताजमहल और न जाने क्या-क्या तो विद्यार्थी काल में देखा ही जा चुका है। जैसे उनके प्रति आकर्पण मर चुका है, वैसे ही बाकी सारी चीजों के प्रति निःशंप हो चुका होगा।"

तभी खंडहरों की आर विदेशी जोडों का जाते देखकर उर्मिला ने संकेत किया—''देखिए कितनी विदेशी तितिलया और चटपटी चीज़े उधर जा रही है। इन्हें भी उन्हीं के पीछे जाने दोजिए। उधर अभी नवीनता की काफी गुंजाइश बाकी है।"

पिड़त मुकुद माधव उर्मिला के घातक प्रहारों से तिलिमला उठे लेकिन बलपूर्वक मुस्कराते हुए बोले—''देखता हूं इधर-उधर वाले माल के प्रति इनका आकर्पण भी कुछ कम नही है। व्यर्थ ही कुतुवमीनार पर चढ़कर पैर तुडाई करेंगी—यह भी किसी नायाव माल की खोज में इधर खंडहरों में क्यों नहीं निकल जातीं?"

मुझे हर पल विस्फोटक स्थितियां का साक्षी होना पड़ रहा था। उन दोनों के वीच बात-बे-बात द्रोह की दरार बढ़ती ही जा रही थी। मैंने पड़ित मुकुंद माधव का हाथ खीचकर कहा—''पिंडित जी उमिला जी के शब्द समस्त पुरुष जाति के प्रति मारक चुनौती जैसे हैं। मैं और आप दोनों मिलकर इन्हें दिखला देगे कि डधर-उधर वाली चीजे हमारे लिए क्या बेचती है।"

मैंने पड़ित जी को सहज होने का एक अवसर दिया था पर वह तो जैसे बदला लेने की आग में जल रहे थे। भन्नाते हुए बोल-"प्रभाकर जी, मैं गलत चुनौतियां स्वीकार नहीं कर सकता, न झूठे सच्चे निराधार आरोप। यह मेग स्वभाव नहीं है। यदि दूसरे गिरने लगे, पतित होने लगें, मार्गच्युत हो जाए तो मैं वैसा नहीं हो सकता। भद्रता अथवा शील छोड़कर कोई क्या वन जाता है—आप इस तमाशे के दो दिनों से साक्षी है।"

मैंने उनके चेहरे पर दुःख की परछाई उभरते हुए देखी। मुझे भीतर-ही-भीतर उसके बेचारेपन के प्रति गहरी कचोट-सी अनुभव हुई पर मैं उन्हे निर्दोष कैसे मान पाता? वह क्या उर्मिला को अपनी व्यग्यपूर्ण भाषा से उकसा नहीं रहे थे? अपनी सहजता खोकर वह अपनी पत्नी को सामान्य बने हुए देखना चाहते थे, जो एक असंभव बात थी। क्रिया की प्रतिक्रिया न हो यह कैसे सभव होता?

मैंने उन्हें समझाने की चेष्टा की—''देखिए पड़ित जी जब से आप यहां दिल्ली में टाखिल हुए है बराबर पलायन की मनःस्थिति में हैं। हम लोगों से दूर जा बैठतें हैं या छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। मैं मानता हूं कि इस बेहूटा और भीड़ भरे शहर में आप बुरी तरह ऊब उठे हैं लेकिन निरतर असहयोग करतें चले जाने से तो आपको शायद शिवमंगल सिंह 'सुमन' की वह कविता याद हो जिसमें उन्होंने कहा है 'ससार है संसार है—रुकना यहां अच्छा नहीं।"

क्षण भर पहले जो विवशता—दैन्य और पराजय उनके मुंह पर दिखाई दी थी जैसे उन्होंने उसे काट फेंकने की जिद ही पकड़ ली—"नहीं-नहीं, मैं ठीक हूं। मुझे कोई थकान-वकान नहीं है। आप इन्हें वह सब दिखलाइएगा जो यह देखना चाहती है। हम ही यहा कौन अकेले है—इस जन समुदाय में न जाने कितने लोग हमारी तरह उपेक्षित और अवाछित होंगे। अकेले आटमी का जीवन क्या ठहर जाता है—वह भी किसी-न-किसी तरह व्यतीत हो ही जाता है।" अपनी बात खंत्म करके पंडित जी तैश में आगे बढ़ गए।

उसी समय उर्मिला को न जाने क्या चुहल सूझी उसने अपने कंधे पर पड़ा बैग उतारकर उनकी ओर बढाते हुए मुझसे कहा—''जब यह ऊपर जाने की तवालत नहीं उठा रहे हैं तो इस बोझ को यहीं सभालें। मैं इसे अकेली ही क्यों ढोती फिरू?'' हालाकि वह वैग जरा भी भारी नहां था और न उमिला को उससे कोई परेशानी थीं पर शायद उसे अपने पति को सौपकर वह उनसे इसी वहाने संधि करना चाहती थीं।

उर्मिला के कटुता कम करने के इस प्रयास की मैन मन-ही-मन सराहना की ओर हसते हुए बोला~''उर्मिला आप हैं बहुत होशियार''

उसने मेरी ओर देखा और भोलेपन स पूछा—''इसमे आपको मेरी कौन-सी होशियारी नजर आई?''

'यही कि आपने पंडित जी के हाथ में अपना वेग सौपकर स्वय को तो घूमने-फिरने के लिए स्वतंत्र कर लिया और उन्हें वधन में डाल दिया। अब वह जिधर भी जाएंगे, सब यही सोचेंगे कि वेचारे अपनी बिछुडी हुई पत्नी को दूढते फिर रहें हैं।''

पडित मुकुद माधव ने मेरे परिहास को भी सहजता से ग्रहण नहीं किया। वह उसे दरगुजर करते हुए बोले—''ठीक है जी हम तो सामान ढोने वाले हम्माल की हैसियत से ही इनके साथ आए हैं। दिलजोई करने वालो की तो इन्हें कही कमी नहीं है। कुली की भी कोई कद्र होती होगी—हमारी तो उतनी भी नहीं है इनकी नजर में।"

सहसा वह आगे बढ़ते-बढते थम गए और मिल्लका के पर्स की ओर संकेत करके बोले—''पर्स भी तो कम वजनी नहीं है। इस ढोने वाला भी तो कोई चाहिए ही होगा। यदि इसको मैं लेकर भाग जाने वाला नहीं हू तो फिर इसे देने मे ही क्या आपित है?"

यह एक विषम परिस्थिति थी। उर्मिला कं चेहरे पर एक क्षण के लिए उलझन दिखाई दी पर अगले ही क्षण उसने अपना छोटा-सा पर्स उनकी ओर बढा दिया।

उन्होंने पर्स पकड़ लिया तो उर्मिला ने उधर से मुह फेरकर कहा—''आइए चलें, देखे आपकी यह कुतुबमीनार क्या है—चढ़कर देखे तो सही। इन्हें तो मै गले पड़ा जंजाल लगती हूं। मेरे साथ रहते हुए तो इन्हें कुछ भी देखना-सुनना भला नहीं लगता।''

मै बोला—"आप भी तो हद करती हैं। मेरा खयाल है कि आपने अगर उनका हाथ पकड़कर कुतुबमीनार पर चढ़ने का अनुरोध किया होता तो वह यों मुंह फेरकर न चले जाते। जरूर ही हमारे साथ ऊपर तक चलते।"

''छोड़िए अब अनुरोध और आग्रह की वाते। यह जबरदस्ती की चोचलेबाजी

अव मुझसे नहीं होती। बहुन बार करके देख चुकी हूं। जब कोई आदमी पत्थर की तरह सख्त, ठड़ा और बेहिस हो जाए तो उसे कहा तक खींचा घसीटा जा सकता है? फिर उस तरह की एकतरफा मन स्थिति हर बक्त कीन बनाकर रह पाता है? अब ये इकलखोर इधर-उधर टक्करे मारते घूमेंगे। इनका तो यह स्वभाव ही बन गया है।"

मैने कुतुवमीनार की सीढियों की आर बढते हुए देखा कि पडित मुकुंद माधव खडहरों की दिशा में वढते चले जा रहे थे और उर्मिला का बैग उन्होंने अपने कथ पर लटका लिया था।

शायद उर्मिला की आग्रहहीनता ने उन्हें और भी सख्त बना दिया था। मेने फिर उनका कोई उल्लेख नहीं किया। मैं उर्मिला को और अधिक आहत नहीं करना चाहता था।

हम दोनो मीनार में दाखिल हो गए और कम चौडाई वाली सकरी तथा ऊबड़-खाबड़ सीढियों पर चढ़ने लगे। कुछ लोग हमारे आगे चल रहे थे तो भीड का रेला हमारे पीछे से बढता चला आ रहा था।

उर्मिला के चेहरे पर कुछ क्षण पहले की कटुता-निराशा और विद्रूप का कोई चिह्न शेष नहीं था वह सहज होकर बोली—''यहां तो हजारों आदमी रोज आते होगे। इन सीढियों का भाग्य देखिए कि कैसे-कैसे लोगों के पाव इन पर पड़ते है। यह बोल सकतीं तो कितनी विचित्र-विचित्र बातें सुनातीं।''

'जरूर सुनातीं। क्या पता अब भी मुना रही हो—हम सबकी भाषा कहा समझ पाते है?''

''आप एकटम ठीक कहते है। अब आदमी ही हरदम अपने साथ रहने वालो की भाषा नहीं समझता तो मूक पत्थरों की व्यथा कौन समझ सकता है?''

साथ-साथ चलने वालो पर नजर डालकर उर्मिला बोली—''देखिए, लोगा मे ऐतिहासिक स्थलो को देखने की कितनी उत्कंठा है।''

''नहीं शायद उत्कठा उतनी नहीं है।''

''फिर?'' उसने मेरी ओर देखकर पूछा।

'असल में उत्सुकता उतनी नहीं होती है। लोगों की एक खास मानसिकता होती है। वह जहां भी घूमने-फिरने जाते हैं, सारे महत्त्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्थानां को इसलिए भी देख लेते हैं कि अपने गांव या शहर लौटकर डींग हांक सकें कि उन्होंने अमुक स्थान पर क्या-क्या देखा। दुनिया की यहीं मानसिकता सब कहीं होती है। बहुत थोड़े-से लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास के मर्म में गहरे उत्तरकर ऐतिहासिक म्थला को दखत ह।

उर्मिला ने आखे टेढी करकं पूरा—''आपका खयाल है कि मै भी इसी दृष्टि से कुतुबमीनार पर चढ़कर अपनी पैर तुडाई कर रही हू?''

"नही, नही। भला मै आपके वारे मे ऐसा कैसे सोच सकता हूं।" और साथ ही मै हस पड़ा।

''आप हस क्यो रहे हैं? मेरा मजाक बना रहे हैं न?''

"अरे नहीं उर्मिला जी! मै वैसी जुर्रत कैसे कर सकता हु? और आपने तो यो भी यहां आने का कोई आग्रह नहीं किया था। वह तो मैं अपने मन से ही आपको यहा लेकर आया हूं।" फिर कुछ क्षण ठहरकर बोला—"जो हो उर्मिला जी, आप भी कम टची नहीं है—बात-बात पर रूठ जाती है।"

"आप जानते हैं कि कोई क्यों रूठता है—क्यों किसी पर रुष्ट होता है?" "क्यों नहीं जानता? हालांकि मुझे जानने का अधिकार भले ही हो पर अवसर या पात्र कोई नहीं है।"

"बताइए न? क्या जानते हैं आप?"

"यहीं कि होता है क्रोध उसी पर जिससे कुछ अपना नाता है।"

''क्रोध कर सकने का रिश्ता बनाने से पीछे क्यों हट जाते हैं आप?''

"हटता नहीं हूं—डरता हूं कि कही गलत न समझ लिया जाऊ।"

''वाकई आप बहुत डरपोक हैं।''

मैने सीढी पर टहरकर गौर से उसकी आंखों में देखा तो वह जोर से हसकर बोली—''सीढियो पर पाव जमाकर चलिए अन्यथा डगमगा जाने का डर है।''

"नहीं मैं डगमगाऊंगा नहीं। मैं रहीम की यह बात मानता हू 'जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसग!''

वह बोली-''रहीम जी ने आगे कहा है 'चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजग।''

"आप ठीक कहती हैं, बिल्कुल यही कहा है उन्होंने।"

वह सीढियां लांघते हुए हांफकर बोली—''चंदन को ही तो विष नहीं व्यापता पर हमारी स्थिति तो अलग है।''

''वह कैसे ?''

उर्मिला वोली—''प्रभु जी तुम चदन हम पानी वाली। हम ठहरे कडवा पानी। चंदन में मिलकर उसे भी कड़वा कर डालेंगे।''

मैं बोला—''पानी कड़वा हो या मीठा—प्यासा तो पानी की ओर ही भागता है।''

''लेकिन उस पानी को पीकर पछताता ही होगा।''

मैने उसे शाबाशी-सी देते हुए कहा—''आपके संवाद तो किसी को भी निरुत्तर कर सकते है।''

''क्या करे? पता ही नहीं चलता कि कब मुंह से क्या निकल जाता है। उसका मतलब तो शायद में भी नहीं जानती।''

''मिर्जा गालिब ने इसी स्थिति को लक्ष्य करके तो कहा है 'बक रहा हूं जुनू मे जाने क्या-क्या खुदा करे न समझा करे कोई।''

उसने अपनी लबी सास खीचकर कहा-"काश मै पागल ही होती।"

'पैदा करके देखिए वह भी हो सकता है मगर उसके लिए फिर न जाने क्या-क्या छोडना पड़ जाता है।"

"छोड़ना कुछ बुरा नहीं यदि कुछ छोड़ने से ही कुछ मिल जाए।" उर्मिला ने अपनी बात कहकर एक क्षण अपलक मुझे देखा। उस क्षणांश में मुझे लगा कि मैं अपने होश-हवाश गवांकर हवाओं में ऊचा उड़ता चला जा रहा हूं।

मैने दीवार पर अपनी हथेली टिका दी और जरा देर के लिए वही स्थिर होकर ठहर गया।

उर्मिला मुझसे दो सीढ़ियां आगे जाकर ठहर गई और पीछे घूमकर हंसी। उसके चेहरे पर भरपूर उल्लास उमड़ आया था। वह खूब हल्की और पुलकित लग रही थी। वह बोली—''देखिए मैं कितनी तेजी से ऊपर चढ़ती जा रही हूं।''

''ठीक है, मै उतना ऊपर नहीं जा सकता। आपका अनुगामी बने रहने मे ही सुखी और संतुष्ट हू।''

"अब लगे मुझे बनाने।"

मैंने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए उसके पास जा पहुंचा।

सबसे ऊपर जाकर हम दोनो एक साथ खड़े होकर नीचे का दृश्य देखने लगे। वह चिहुककर बोली—"ओफ्फो क्या चित्रलिखित-सा दृश्य है।"

मै बोला-''आख भर देख लीजिए। यही तो इस दृश्य का जादू है जो बस्तर तक से किसी को यहा खीच लाता है।

उर्मिला बच्चों की तरह किलकारी भरकर मेरे और नजदीक आ गई। बिल्कुल सटकर खड़े होते हुए बोली—"मगर यहा से नीचे देखने पर यकायक डर भी तो लमता है कि कही नीचे न गिर पडूं? इतनी ऊचाई पर खड़े होकर नीचे झांकने मे दहशत नहीं होती क्या?" यह कहते-कहते उर्मिला का सिर मेरे कंधे से आ

लगा-जेस वह बेहाश होने लगी हो।

मेंने कध पर उसका सिर सभालते हुए उसे सांत्वना दी—"नही गिरोगी नही। हा ऊंचाई ता हमेशा खतरनाक होती ही है। जो शिखर पर खडा होता है, नीचे देखना उसके लिए भयानक होता है। नीचे की चीजे उसे उनके सही आकार में दिखलाई नहीं पडती।"

वह आखे झपकाकर बोली—''सही आकार? उसकी आप क्या वातें करते है। सही आकार में बिल्कुल नजदीक और सामने की चीजे भी हमें कहा दिखाई पड़ती है? हम दूसरों का आकार अपने मन में ही तो तैयार करते हैं। यही कारण है कि हमारा मापटंड अलग-अलग वक्त पर भिन्न होता है।''

''यह तो तुम एकदम सही कहती हो। हम अपने साथ वाले आदमी के बारे म कुछ नहीं जानते। साथ वाले ही की क्या वात, हम अपने विषय में ही कितना जानते हैं। बस जितना भर सामने टीख पड़ता है हमें वहीं संपूर्ण लगता है। किसके भीतर क्या कुछ छिपा है—इसे कीन जान पाता है। कितने ही दशकों तक साथ-साथ रहने पर भी हम एक-दूसरे से निपट अनजान बने रहते हैं।"

वह बोली—''मुसीबत तो यह है कि हम इस बात को बहुत देर तक महसूस भी नहीं कर पाते।"

मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला—''मगर इससे भी बड़ी मुश्किल यह है कि जो हम जानते हैं, उसके अक्सर विरुद्ध चले जाते है।" मैंने तुरत अपनी बात का रुख मोड़ते हुए कहा—''यह मैंने एक सामान्य बात कही है। इसे व्यक्तिगत आक्षेप के रूप में मत लेना क्योंकि वह हम सब पर एक समान लागू होती है। सोच और व्यवहार में अंतर अस्वाभाविक बिल्कुल नहीं है। मुंह से निकलने वाली बाते अक्सर बड़ी हो सकती हैं पर उन पर आचरण एक व्यावहारिकता का मुद्दा बन जाता है जो शब्द की शक्ति से हमेशा कमजोर सावित होता है।"

हमसे थोड़ा हटकर एक विदेशी टूरिस्ट नीचे के दृश्यों की दनादन तस्वीरे खीच रहा था। उर्मिला उसके क्रिया-कलाप को बड़ी तन्मयता से देख रही थी पर बाते मुझसे ही करती जा रही थी। वह बोली—''आचरण पर जो नहीं आ पाता वह मात्र एक जानकारी बनकर रह जाता है। प्रायः जानकारी को लेकर संतुष्ट हो जाने वाले हीं इस दुनिया में अधिक होगे यह तो आप भी मानेंगे।''

मैं बोला—''यही तो इस दुनिया में होता रहा है। ईसा के उपदेश यूरोप के सभी देशों में रात दिन गूंज-गूजकर धूम मचाए रहते हैं मगर वही यूरोप सारी दुनिया को मारक शस्त्र बनाकर वेचता है। उसके भयावह अस्त्र-शस्त्र ही दुनिया की सबसे बडी मडी का निर्माण करते हैं।

'ऊची-ऊची बाते वोलने में किसी का क्या लगता है।' एक क्षण टहरकर उसने नीचे निगाह डाली और वोली—'मालूम है अगर हमारे 'वह' इस समय यहा होते तो क्या कहते?''

मैंने पूछा-''क्या कहते?''

''यही कि आह! ऊंचाई ही चरम (या परम) सत्य है क्योंकि यहां से वस्तुए अपनी संपूर्ण क्षुदता में दृष्टिगोचर होती है।''

उर्मिला ने चेहरा गंभीर बनाकर भौहों में वल डालते हुए जिस अदाज में यह बात कही, उसे देख सुनकर मैं बेसाख्ना हस पड़ा। मैंने कहा—"लगता है पड़ित जी की अनुपस्थिति आपको गहराई से महसूस हो रही है। यही होता है जब आदमी सामने नहीं होता तो उसकी याद कुछ ज्यादा ही सताती है।"

''ये ल्लो इसमें याद सताने कहां से आ पहुची! मैने तो एक बात कही थी।''

'भै भी तो एक बात ही कह रहा हू। तुम्हारे पडित जी को पकड़कर सामने तो नहीं कर रहा हू।"

'मैने प्रसंगवश एक बात कही थी—आप उसे पकड़कर ही बैठ गए। कई वार कुछ परिस्थितिया ऐसी दिखाई पड जाती है कि हम किसी का जिक्र कर बैठते है। इसमे लगाव या दराव वाली तो कोई खास बात होती नही है।"

''नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। हमारे अवचेतन में वहीं स्थितियां और लोग होते है जिन्हें अपनी समझ से हम बहुत गौण या साधारण खयाल करते हैं पर असल में वह हमारे मन में कहीं बहुत गहरे पैठे हुए होते हैं।"

'प्रभाकर जी! आप ठहरे लेखक। लेखको का क्या है, वह हर वात में मनोविज्ञान लगाने बैठ जाते है।"

'क्या करे, लगाना ही पड़ता है। मन के विज्ञान या मन में ऊभ-चूभ होने वाली बातों से हम कैसे बच सकते हैं? हमारे जीवन का समस्त कार्य व्यापार तो मन की परिधि में ही आता है और मन द्वारा सचालित होता है। कहा जाता है कि किसी की हत्या करने का काम पहले हम मन में ही करते है और बाट में उसे वास्तविकता में अजाम देते हैं।"

''हो सकता है। ऐसा ही होता होगा।'' उर्मिला भौहो में बल डालकर बौली।

"निश्चय ही ऐसा होता है। इसमें होता होगा के लिए कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं है। हम मुंह से कहते चले जाते है कि हमे किसी की परवाह नहीं है पर जिसके प्रति यह लापरवाही का भाव शब्दों में व्यक्त होता है, हम निरंतर उसी के

विषय में सोचते चले जाते है। जब हमें देखकर कोई प्रशंसा या प्रसन्नता व्यक्त करता है तो हम भीतर ही भीतर खूब प्रसन्न और उत्साहित अनुभव करते है। उसकी श्रेष्ठता की कोई शिनाख्त हम नहीं कर पाते। उसकी साधारणता या असाधारणता से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी साडी, जूडे में टके फूल या गले में पड़ी नकली मोतियों की माला को अगर कोई दिलचस्पी की नजर से देख भर लेता है तो आपको अपने होने की गरिमा महसूस होने लगती है। इसके विपरीत यदि कोई आपको देखकर उपेक्षा से मुह फर लेता है तो आप उपेक्षित ओर अपमानित अनुभव करने लगती है। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है या उसका स्तर क्या है। किसी के इस प्रकार के व्यवहार से आपकी क्या कोई वास्तविक क्षति होती है?"

उर्मिला बोली-''मैंने इस पर कभी गहराई से कुछ सोचा नही है।''

"यह अलग बात है मगर व्यवहार में वहुत कुछ वह होता रहता है जो हम नहीं सोचते। स्थितियों को इस बात से कुछ लेना-देना नहीं है कि आप क्या सोचते है। मैंने तो वह बात कहीं है जो लोक-व्यवहार से सबंध रखती है। यदि हम दूसरों की कर्तई परवाह नहीं करते तो फिर इतना बनते-सवरते किसके लिए हैं? मैं घर में जो कपड़े पहनकर स्वस्ति अनुभव करता हूं उन्हें घर के बाहर निकलने से पहले क्यों बदल डालता हूं? क्या आप घर से बाहर जाते समय चार साड़ियों में से उस एक खास साड़ी का चुनाव नहीं करती जो आपको बाहर जाते समय सर्वाधिक उपयुक्त लगती है—ग्लैमरस होने का भाव या भ्रम पैदा करती है। क्या आपका कभी मन नहीं होता कि आप अपने पित से यह पूछे कि मैं बाहर जाने के लिए आज कौन-सी साड़ी पहनू? अगर आपके पूछने पर वह यही उत्तर दे दें। 'कोई सी पहन लों इससे क्या फर्क पड़ने वाला है।' तो क्या आपका मन बुझ नहीं जाता। इस उत्तर से आप उपेक्षित अनुभव नहीं करतीं?" मैं जरा ठहरकर बोला—"कोई एक बात है इस छलिया मन की, हजार-हजार दास्ताने है देवी जी!"

उर्मिला ने मेरी ओर कटाक्ष करके कहा—''आपको तो नारी मन की राई रत्ती एक-एक खबर है। बता सकेंगे यह अनुभव आपको कहा-कहां से और कैसे-कैसे प्राप्त हुए है।"

'मैने तो कभी यह दावा नहीं किया कि मैने नारियो का कुछ भी नही जाना समझा। मैं कोई जगत् गुरु शंकराचार्य भी नही हूं। आपके साथ हूं तो आपके दाम्पत्य जीवन के भेद आपसे सीख रहा हूं। इसी प्रकार सत्सग मे मै तुच्छ बुद्धि भी थोड़ा बहुत कुछ न कुछ जान ही लेता हूं।" "लेखक और कवि तो कल्पना से ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। उन्हें जीवन के वास्तविक अनुभव करने की जरूरत ही क्या है?"

''ऐसा नहीं है। कोई बड़े से बड़ा रचनाकार भी अशरीरी नहीं हो सकता। देह प्रमुख है उसी से आत्मा चेतना-अवचेतना, स्वप्न और कल्पनाएं जुड़ी रहती है। हवा मे कोई नहीं रह सकता।''

''आप शरीर को कितना महत्त्व देते है?''

'पूरा महत्त्व देता हूं। बिन्कि यो कहा जाना चाहिए कि महत्त्व देना ही पडता है।"

"तो फिर देह को देह चाहिए ही यह भी आप मानते ही होगे।"

"बिल्कुल मानता हूं पर साथ ही यह भी मानता हू कि मुझे मन की स्निग्धता के साथ देह अभीष्ट है—केवल देह का उपभोग नही किया जा सकता। वह तो सब कहीं उपलब्ध है और बहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है।"

उर्मिला कुछ क्षण ठहरकर सोचती रही और लंबी सांस खींचकर उदासी से बोली—''काश! लोग यही समझ पाते। हमारे समाज में तो औरत को केवल मास पिंड का दर्जा हासिल है। मन के साथ उसे लेने-भोगने की किसे सुध है।"

में बोला-''सहवास निःसंग नही हो सकता।"

"लेकिन वस्तु जगत् में तो मैं यही देखती हू कि उसे बस एक दैहिक जरूरत भर माना जाता है।"

"वह तो पशु भाव ही हो सकता है। यदि हम दैहिक भोग को लेकर निःसंग है तो यह बहुत चित्य है। हम उन्नयन से मुंह मोडकर पशु भाव की ओर वापस लौट रहे हैं।"

"यह जो हर छोटे-बड़े नगर में वेश्यालयों की संख्या निरतर बढ़ती ही जाती हे—इसके लिए आप क्या कहेंगे?"

मै बोला—''छोट-बड़े नगरों मे ही क्यों, अब तो प्रच्छन्न रूप में गली-मोहल्लो तक में देह व्यापार हो रहा है।''

"फिर? आपका यह सोच क्या महत्त्व रखता है कि मन की तरंग ओर संगति से ही देह मिलन की सार्थकता है?"

मैने उर्मिला के इस चुनौती भरे प्रश्न को कई क्षणों तक मन में गुना और मुझे लगा कि वह समाज शास्त्रीय मुद्दों पर गहरी नजर रखती है। उसके खुलेपन से मुझे रचनात्मक प्रेरणा मिली। मैने कहा—"मन के सगीत से ही देह व्यापार जुड़े तो सार्थक है पर मनुष्य के जीवन में निरर्थकता और जड़ता का भी कम दखल नहीं है। हम सब समाजचर्या से जुड़े हुए प्राणी है। जब तक हमारा सामाजिक परिवेश उदात्त मूल्यों से मिडित नहीं होगा—हम बहुत कुछ निरर्थक करते रहेगे और इसके साथ ही व्यर्थ भी होते चले जाएंगे।"

"आप व्यर्थ किसे समझते हैं? मेरे लिए जो कुछ व्यर्थ है क्या वही आपके लिए भी व्यर्थ है। सार्थकता और निरर्थकता भी तो अलग-अलग ढग से परिभाषित की जा सकती है।"

'व्यर्थ वह द्वद्व है जिसे लेकर हम निरंतर जूझते रहते है और कही कोई किनारा नहीं पाते।"

उर्मिला मेर तकं पर हसने लगी—''यह तो कोई वात ही न हुई। दृद्ध से ऊपर कोन उठ सकता है? प्राय हम वहीं करते हैं जिसकों लेकर बाद में पछताते हैं मगर करते समय कभी बाद की नहीं सोचते।''

"पाशविक आनंद अपने आप में पछतावे की भूमिका छिपाए रखता है। जो मन चाहता है वही तो आनद नहीं है—मन को भी संस्कारित करना होता है। मन तो वहुत कुछ और बहुत बार ऐसी आसिक्तयों में डूबा रहता है कि उनकी अभिव्यक्ति घोर गर्हित रूप धारण कर लेती है।" मैने अपनी बात को स्थूल रूप देते हुए हसकर कहा—"यह तो आपने सुना ही होगा—जिम्या ऐसी बाबरी बक गई सरग पतार, आप गई भज भीतरै जूता खाय कपार।"

मेरे कथन पर उर्मिला बच्चां की तरह ताली वजाकर हसने लगी। जब उसकी हसी थमी तो उसने पूछा—''यह तो आपने कमाल की बात कही—िकसने कही हे यह दुर्लभ बात?''

''किसी ने तो कही ही होगी। पर जिसने भी कही है सार्वलौकिक, सार्वदैहिक ओर सार्वजनिक बात कही है। हमारा मन कैसे-कैसे बेढंगे खेल खेलता रहता है, इसको चरितार्थ करने के लिए इससे आसान शब्द नहीं मिल सकते।''

हम लोगों को कुतुबमीनार पर खडे-खडे काफी वक्त निकल गया था। सच तो यह है कि हम दोनों वातों में इतने खो गए थे कि आस-पास के विषय में सब कुछ विस्मृत कर बैठे थे।

सहसा उर्मिला ने अपनी कलाई घडी पर नज़र डालकर कहा—''अय यह क्या? अब तो चार से भी ऊपर का समय हो गया। बातों-बातों में हम देशकाल के बारे में सभी कुछ भूल-भाल गए। अब हम लोग इस लाट से नीचे तो उतरे।''

में वोला—'चलिए। चढने मे ही देर लगती है। उतरने में क्या है—चुटकी वजाते उत्तर जाएगे।"

उर्मिला हस पड़ी--''हा उतरने में क्या है। यहीं से छलांग लगा दे ता कुछ भी समय नहीं लगेगा।''

चेहरे पर वनावटी डर लाकर मै बोला—''भगवान के लिए कहीं सचमुच ऐसा न कर बैठना। पंडित जी मुझे सूली पर लटका देगे।''

'भेरे जाने से उन्हें क्या अंतर पड़ने वाला है और बहुतेरी अभागी पड़ी है इस दुनिया में।''

मैने उसके कधे पर हाथ रखकर कहा—''नही-नहीं, ऐसा नहीं कहते। हम नहीं जान पाते कि हमारे न रहने से किस किसको कितना फर्क पड़ता है। अपनी अवमानना और आत्म-भर्त्सना कभी नहीं करनी चाहिए—इससे आत्मबल क्षीण होता है।''

मेरी बात सुनकर उसने अपने कधे इस तरह सिकोड़े जैसे उसे सुबकी आई हो या कि एकाएक ठंड महसूस होने लगी हो।

मै और उर्मिला ऊपर आते लोगों की भीड से रास्ता बनाते हुए नीचे उतरने लगे। लेखद और समग्र समझ खाई अंकि समर्प केसा केसा

लेए ग

क रे

ाटने

वेलक्षा

ने आ

'ने दृ<sup>ह</sup>

मै और उर्मिला ने कुतुबमीनार से बाहर आने पर पिडत मुकुंद माधव को खोजने की कोशिश की पर वह आस-पास कहीं दिखलाई नहीं पड़े।

मैने कहा—''उन्होने खडहरो मे विचरने की वात कही थी। देखें, कहीं उधर ही होंगे। वह कैफेटेरिया में तो बैठने वाले है नहीं। हो सकता है किसी चबूतरे या फसील पर बैठ सुस्ता रहे हों।"

हम दोनों बाते करते हुए आगे बढ़ते चले गए। कुतुबमीनार के चारों तरफ फैली भीड़ भी अब तक काफी कम हो चली थी इसलिए उनके भीड़ में गुम हो जाने की आशंका भी नहीं थी।

बहुत सिरमारी करने पर भी वह कहीं नजर नही आए तो में बोला—''लगता है पंडित जी इस जन-प्रवाह में कहीं खो गए हैं। उन्हें किस प्रकार खोजा जाए?"

इसी समय मेरी आखें उर्मिला के चेहरे पर चली गई। मैंने लक्ष्य किया कि उसकी आखों में परेशानी उभर रही थी। मुझे लगा जैसे वह उनके खो जाने की बात से घबरा रही थी। मैने उसे तसल्ली देते हुए कहा—''वह कोई छोटा सा बच्चा तो हैं नहीं कि कही खो जाएगे। होगे इधर-उधर ही, आ जाएगे थोड़ी देर में।''

मेरी बात से उर्मिला की परेशानी कम नहीं हुई। वह यहां वहां देखते हुए बोली—" पर उन्हें होना तो यही चाहिए था। क्या उन्हें पता नहीं था कि हम मीनार से निकलकर आएगे तो उन्हें कहां ढूढ़ेगे?"

मैंने उर्मिला को घबराहट से उबारने के लिए हसी मे कहा—''लगता है पड़ित मुकुद माधव आपकी ज्यादितयों से घबराकर पलायन कर गए हैं। मुझे तो यहा कुछ नल-दमयती वाला मामला नज़र आ रहा है। बस इतना ही अंतर है कि नल अपनी प्राण प्रिया का घार अरण्य म साते छाडकर भाग गया था और हमारे पहित जी दिन-दहाड़ हजारों की भीड़ में धता बनाकर गुम हो गए हैं।"

मेरी चुहलबाजी का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वह पूर्ववत् उटास ओर उखड़े मूड में ही नजर आई। उर्मिला एक समझदार पढी-लिखी आधुनिक महिला थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि वह उनकी लेकर उतनी बेचैन क्यों हो रही थी। ज्यादा-से-ज्यादा वह घर लौटकर जा सकते थे। घर की चाभियों का उन्हें पता था ही कि जोखन जाते समय चाभिया किसको दें गया होगा। पर उसमें मुश्किल यही थी कि पनवाड़ी ने उन्हें घर की कुजिया नहीं सौपी तो उन्हें बाहर ही रहना पड़ेगा।

मैंने उर्मिला को घबराहट की मनःस्थिति से उबारने की कोशिश की—''अभी थोडी देर पहले हम लोग मीनार के ऊपर खड़े थे तो आप अच्छी-भर्ला खुश खुर्रम थीं। मै समझ नहीं पा रहा हू कि आपका मूड एकाएक कैसे उखड़ गया?"

वह इधर-उधर की टोह लेते हुए बोली—''नहीं नहीं, मैं परेशान उस वजह से नहीं हूं कि वह खो गए हैं—या लौट गए हैं।''

''पर आपके चिंतायुक्त चेहरे से तो यही पता चल रहा है कि आप घबरा भी रही हैं और परेशान भी हैं।''

उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और बोली—'क्या हम एक बार पूरी घेराबदी का चक्कर न लगा ले?''

''उससे कोई लाभ नहीं होगा। हम उधर दूर जाकर भटकते रहेगे और वह इधर से फिर कहीं खिसक लेगे। हम जिस जगह खड़े हैं, लोग इधर से ही बाहर जा रहे हैं। बाहर निकलने वाले रास्ते पर रहकर ही उनपर निगाह रखना ठीक होगा।"

'पर हम यहां भी कब तक खड़े रह सकते है। चलते-चलते वैसे भी काफी थकान हो रही है।"

'तो फिर सामने इस खुले रेस्त्रा मे बैठकर कुछ चाय-वाय या ठडा पीते है। आखें इधर रास्ते पर ही लगाए रहेगे।"

मेरे समझाने पर उसके चेहरे पर छाई हुई उटासी और परेशानी कुछ कम हुई और हम दोनों खुले हुए रेस्त्रां में जाकर कुर्सियों पर टिक गए।

पानी के गिलास रखने एक लडका हमारी तरफ आया तो मैंने उससे दो प्याले काफी लाने को कह दिया। उर्मिला की आंखें उधर रास्ते पर ही लगी हुई थी। मै बोला—"आप खुश होती है तो बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह मुह लबा करके बेठ

जान म आपका सारा आफपण फीका पड जाता है. अगर आप विद्रूपों को काट मकने में समर्थ न हो तब भी उन्हें अपने ऊपर हावी तो न होने दें। आपके पति दाशनिक है—पता नहीं किस रों में किधर निकल गए हो। घूम फिर आखिर लौटेंगे ता आपके पास ही जैसे 'उड़ि जहाज का पछी पुनि जहाज पै आवे' वाली नियनि को तो वह काट नहीं पाएगे।"

उसने उदासी से मुस्कराकर मेरी ओर देखा तो मैने परिहास मे कहा—''मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा यदि मुझे यह पता चले कि पंडित मुकुट माधव महरौली के जंगल में किसी चट्टान के पीछे खरगोश वगैरह के बिल में चितनशील वेठे हो।"

रेस्त्रां में हमारे आस-पास की कुर्सियों पर कितने ही विदेशी स्त्री-पुरुष बैठ चाय कॉफी और शीतल पेय पी रहे थे। उनमें से कोई भी उटास या चिंतित दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं उनकी ओर सकेत करके वोला—''उर्मिला जी, देखती है आप इन विदेशी सैलानियों को?"

''देखती तो हू पर उनमे देखने को ऐसा विशेष क्या है?''

'विशेष यह है कि वह इस देश के कोने-कोने में फैले हुए है। सात समुदर पार करके आए है मगर उनमें से किसी के चेहरे पर उदासी और मिलनता नहीं है। इतनी दूर आकर भी उन्हें बेगानापन नहीं सताता। जहां जगह मिल जाती है वहीं वह रह और खा-पी लेते है। इसके विपरीत आप अपनी ही भूमि पर अपने ही देश में इस बुरी तरह उखड़ी हुई हैं जैसे आपको निष्कासित कर दिया गया हो। असल में हमारा दर्शन तो बात-वात में आनंद की दुहाई देता है और हम गमगीन और मनहूस बने रहने के लिए अभिशप्त है। यह कभी नहीं सोचते कि रोने के वजाय थोड़ से हसने और जीने के क्षण तलाश कर लें।"

विना कहे ही वेटर काफी के प्यालों के साथ अच्छे बिस्कुटों की एक प्लेट भी ले आया तो मैने उर्मिला से कहा—''देखा, वेटर कितना समझदार है कि काफी के साथ अपने आप ही विस्कुट भी रख गया! उसने अपनी अंत चेतना से समझ लिया कि आपको इतना यूमने-फिरने पर खूब भूख लग आई होगी।"

"खाक समझ लिया उसने मेरी भूख के बारे में। मालिक को यह दिखलाने के लिए वह ग्राहकों से कितना अधिक पैसा वसूल करवाकर मुनाफा दिला सकता है—इसी मारे महगे विस्कुट रख गया है।"

उसकी बात पर मै हस पड़ा—''भई वाह' उस बेचारे की भलमनसाहत की प्रशसा करने से तो गई, उल्टा उसे तासने लग पड़ी। कितनी भी सुदर सुशिक्षित हो जाए, आप लोग किसी के सुकर्म की तारीफ नहीं कर सकती।"

'आप तो है सबके मुकर्मों की तारीफ करने के लिए हम औरते कुछ भी हो—हम किमी को भरमाने की कोशिश नहीं करती—यह तो पुरुषों का ही जन्मजात स्वभाव होता है।

"लो भई, फिर हो गई पुरुष-पुराण शुरू। चलो काफी पीयो और बिस्कुट खाओ। फिर चाहे पुरुषों को गाली ही दो पर पेट में कुछ डालो तो सही।"

'यह सब आप ही खाएगे। मेरा तो पेट दोपहर से ही इतना भरा हुआ है कि कुछ खाने का मन ही नहीं है।"

'खाने का मन नहीं है—इतना घूमने-फिरने और सैकडों सीढिया चढने उतरने के बाद भी?''

काफी खत्म करके मैं उठते हुए बोला—''अभी आप थोडी देर यही बैठे—में कुतुबमीनार के आस-पास एक चक्कर लगाकर लौटता हू। शायट पडित जी कही दिखाई पड ही जाए। आप निश्चित रहें। मै पंडित जी की तरह आपको यहां छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। थोडा, देर बाद घूम फिरकर लौट जरूर आऊगा।''

उर्मिला बोली—'आपका मन है तो जरूर चले जाइए। पर वह अब आपको यहां कही मिलनेवाले नहीं हैं। वह यहां से काफी देर पहले ही चले गए होगे।''

मैने हैरत से उर्मिला का चेहरा देखा। मैने पूछा—''यह आप कैसे कह सकती है कि वह यहां से चले गए होंगे? मै नहीं समझता कि वह हमे यो छोड़कर चले जाएंगे और वह भी उस स्थिति मे जबिक उन्हें पूरा पता है कि हम उनके बिना यहां से जाएगे नही।"

''पर उन्हें तो हमारी कोई प्रतीक्षा नहीं थी।''

''अजीब बात कह रही है आप भी। भला उन्हें हमारी प्रतीक्षा क्यों न होगी? क्या उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों कुतुवमीनार देखकर बाहर आएगे? वह ऐसा कभी नहीं कर सकते।"

"कभी कर सकते है या नहीं—यह मै नहीं जानती। पर मैं अब निश्चयपूर्वक कह सकती हूं कि वह यहा थोड़ी देर रुककर ही चले गए होंगे।"

मै अनिश्चय में पड़कर उर्मिला का चेहरा देखता रह गया। यह बात किसी भी कोण से मेरी समझ में नहीं आई कि बाहर से पत्नी के साथ आने वाला पति उसे किसी दूसरे आदमी के साथ यो छोड़कर चला जाए। वैसी दशा में तो यह और भी मुश्किल लगता है जब वह उसी आदमी के घर मे मेहमान भी हो। इस तरह की अभद्रता काड कस कर सकता हर

हालांकि विश्वास तो मुझे अब भी नहीं था कि पड़ित मुकुद माधव इतना बिटिया आचरण कर सकते हैं तथापि मैंने कहा—''हा यह हो सकता है कि वह बुरी तरह थक और ऊब गए हो। उन्हें तो सुवह से ही दिल्ली का वातावरण रास नहीं आ रहा था।''

उर्मिला वोली—''पर बिल्कुल यही बात नहीं है। वैसे यह तो ठीक है कि वह घर से निकलना ही नहीं चाहते थे। आप उन्हें एक तरह से जबरदस्ती ही यहा तक खींचकर लाए थे। फिर भी सिर्फ ऊब इस पलायन का कारण नहीं है।''

मैंने फिर कोई खास कारण जानने पर जोर नहीं दिया। हो सकता है उसे उर्मिला न भी बताना चाहे।

अब मेरी आशा भी क्षीण पड गई थी इसलिए काफी के पैसे चुकाकर मै और मल्लिका रेस्त्रा से निकले और सडक पर आ खड़े हुए। मैने एक ऑटो रोककर उर्मिला से कहा—''चलो बैठो। हालािक अब तीसरा पहर भी खत्म हो चला पर गर्मी का बुरा हाल है। हम लोग कनाट प्लेस में बैठकर कही कुछ ठंडा पीएगे।''

उर्मिला बैठ गई तो मैं भी उसकी बगल में जाकर बैठ गया। उर्मिला के चेहरे पर चिता छिपी हुई थी और वह एकदम चुपचाप बैठी थी।

कनाट प्लेस पहुंचकर हमने ऑटो छोड़ दिया। मैंने उर्मिला से कहा—''मन हो तो कनाट प्लेस के बराडों में घूमे। आप यहा से अपने काम की कोई चीज़ खरीदना चाहें तो वह भी ले सकती हैं।''

उर्मिला ने एक लबी सास खीचकर कहा—''आपका जहा भी मन हो चलिए। मै तो अब एकदम खाली हो चुकी-हू।''

मैने चिकित होकर उसे देखा। मेरी समझ में उसके खाली होने की बात नहीं आई। मैं बोला—''खाली होना तो कुछ बुरा नहीं है। क्या अब तक आप खाली नहीं थीं? क्या आपका संकेत भीतर के खालीपन से हैं?''

''मेरा तात्पर्य बाहर भीतर से ही क्या सब तरह से खाली होने का है। मैं ती अब एक पिन तक खरीद पाने की स्थिति में नहीं हूं।''

'क्यों नहीं हैं कुछ भी—यानी एक पिन तक खरीदने की स्थिति मे। आपका जो भी मन हो शौक से खरीद लीजिए।"

वह कनाट प्लेस के बरांडों में घूमती रही। मैने देखा कि उसकी नजर बराबर कुछ तलाश कर रही थी।

''अब आप पंडित जी की खोज में हल्कान मत होइए। वैसे तो अब छोटी से छोटी जगह में भी सारी देशी-विदेशी चीजें पहुच जाती है पर यहा आई है तो याद 古い、ことは大いなる ななな かなない、これは、なない

भर क निए हा क्छ ल लाजिए।"

'मेर पास खरीदनं को उन्होंने छोड़ा ही क्या है। मेरा दैग और पर्स तो वह लंकर चले ही गए है।' फिर जरा ठहरकर उसने दुखी मन से कहा—''बिल्क अव ता मुझे यही लग रहा है कि मैं कुछ खरीद न लू, इसलिए मेरा पर्स भी ले गए है।''

उर्मिला की इस वात को सुनकर मैं सन्न रह गया। कोई पत्नी अपने पति पर इतनी सख्त टिप्पणी किसी वाहर के आदमी के सामने नहीं करती है। अब तो मुझे भी उसकी साच सही मालूम पड़ रही थी। उर्मिला ने जब उन्हें अपना बैग दिया था तो उन्होंने उससे उसका पर्स भी ले लिया था। हो न हो वह पर्स पा जाने के बाद तुरत ही कुतुवमीनार के परिसर से निकल गए थे।

उर्मिला के इतनी देर से दुखी और तनाव ग्रस्त होने का कारण मेरी समझ में आ गया। पर्स के कारण ही वह महरौली से लौटने में इतनी देर लगाती रही थी। मैं इस वात को सोच-सोचकर हैरान हो गया कि उसके पित महाशय इतनी घटिया हरकत पर उतर आए।

यह एक वहुत बीहड़ और जटिल परिस्थिति थी। उर्मिला क्या कोई भी महिला ऐसी दशा में संतुलित नहीं रह सकती थी। उर्मिला का स्वयं को निरीह ओर अपमानित महसूस करना स्वाभाविक ही था। कोई पित बाहर के आदमी के सामने सरे आम यह आचरण करें और अपनी पत्नी का पर्स लेकर गायब हो जाए—तो वह बेचारी शर्म से गड नहीं जाएगी?

उर्मिला रुआसी हो रही थी और शर्म से उसका चेहरा लाल हो उठा था। अगर मेने उससे कुछ खरीदने की वात न कही होती तो शायद वह आखिर तक पडित जी की इस निकृष्ट हरकत को मुझसे छिपाए रहती।

मैंन उसकी सहजता लौटाने का प्रयास किया—''यह शहर उनके लिए नया है, कही गड़वड़ाकर भटक भी तो सकते हैं। बहरहाल अब जो भी परिस्थिति है उसे लेकर चिंतित होने का कोई कारण नहीं है। मेरे पास काफी रुपये हैं। आपको कुछ भी खरीदने में असुविधा नहीं होगी। चिल्क कुछ-न-कुछ अवश्य खरीद लीजिए। मेरे लिए भी यह एक सुखद अनुभव होगा। मेरे साथ कोई महिला बाजार से कुछ खरीदारी करने जाए यह मेरे लिए एक गौरव की बात होगी।"

मेरे अनुरोध से उर्मिला के चेहरे पर हंसी की एक क्षीण-सी रेखा उभरी। वह मेरी आंखो में देखते हुए वोली—''वईा हौस है किसी महिला के साथ वाजार करने की?"

"विल्कुल। यह भी एक अनूठी वासना है जो शायद सभी पुरुषों के मन मे

होती होगी।"

''यह आपका भ्रम है। सभी पुरुषों के मन में नहीं होती यह वासना। हमारे श्रीमान् जी को ही देख लीजिए। ऐन मौके पर कन्नी काट गए कि नहीं?''

"जब कोई युवती किसी की प्रेमिका होती है तो शायद उससे भाव-ताव करना नहीं आता। दुकानदार जो भी पैसे मागते है वह बिना किसी ऊहापोह के दे देती ह पर क्या यही बात पत्नी बन जाने के बाद भी वाकी रह जाती है? मै देखना चाहता हू कि भाव-ताव करने का कौशन आपमें अभी आ पाया या नहीं।"

''खरीटारी करते समय आपको मेरा भाव-ताव करना क्या पसद आएगा? फिर मै प्रेमिका की स्थिति में तो हू भी नहीं।''

मैंने पूछा—''कर्ड बार हम क्या वह नहीं हो जाना चाहते जो हम वास्तव में नहीं होते?''

उसने मेरी बात का उत्तर न देकर पूछा—''अगर कोई युवर्ती प्रेमिका बनने का सोभाग्य ही प्राप्त न कर पाए और इस सुखद सयोग से पहले ही उसका विवाह सपन्न हो ले तो उसके सबंध मे आपका क्या विचार बनेगा?"

"मेरी दृष्टि मे तो ऐसा कोई वर्गीकरण है नहीं। प्रेमिका और पत्नी दोना अलग-अलग ध्रुवो की वासी मुझे नहीं लगती। जो एक बार प्रेमिका है वह पत्नी बने या न बने प्रेमिका तो बनी ही रह सकती है।"

"पर हर आदमी आपकी तरह कब सोचता है। अगर सोचे तो इतना निष्ठुर केसे हो सकता है? आप भी पुरुष हैं। आप चाहे मेरी बात का बुरा माने पर मैं यह कहें बिना नहीं रह सकती कि पुरुष स्त्री से वैरभाव रखता है। वह कोई भी ऐसा अवसर नहीं गंवाना चाहता जहां स्त्री से बदला लेना सभव हो। स्त्री का समग्र निर्माण ही ऐसा है कि उसे आसानी से ठगा जा सकता है। कोई उसे आदर्श पुरुप बनफर ठगता है तो कोई डाक्स, लुटेग वनकर। मेरी समझ मे तो स्त्री के सदर्भ में राम ओर रावण की मानसिकता में भी कोई खास फर्क नहीं है।"

"अब आपने तो कोई ऐसा विकल्प ही नहीं छोड़ा कि बचकर निकला जा सके। जब डाकू और साधु-रावण और राम एक ही धरातल पर प्रतिष्ठित कर दिए गए हों तो मैं अब स्वयं के बारे में क्या सफाई दें सकता हूं। इस समय तो यही विकल्प शेष है कि एक रावण हृदयपटल से हट गया है—चाहे तो उसे डाकू ही कह ले और उसके एक स्थानापन्न से ही काम चलाइए। अब यह मानकर चलिए कि वह आपका पर्स मेरे पास छोड़ गए हैं।"

''सवाल सिर्फ पर्स का नहीं है। वह तो एक प्रतीकात्मक वस्तु है। असल बात

तो उस मानसिकता की है जो निकृष्टता की ओर सकेत करती है।"

'नायक मे भी वहुत वार खलनायक छिपा होता है।' कुछ आगे बढकर एक रस्त्रा दिखा। मैने कहा—''वाकी वातें बाद मे होती रहेंगी। कुछ खा पी लिया जाए।''

''अरे अभी-अभी तो वहा कुतुबमीनार पर काफी और बिस्कुटे नी थी। इतनी जल्दी पेट में कहा से जगह वन जाएगी।''

"आपको संतोष धन की जरूरत है और मुझे कुछ खाने की। मै दिन मे कई वार कुछ-न-कुछ खाता रहता हू-बिल्कुल बच्चों की तरह।"

उसे जैसे कुछ याद आया तो वह बोली—"अरे हां आपने तो सुबह घर से निकलते समय भी कुछ अधिक नहीं लिया था। मैने उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। चिलए-चिलए कुछ जरूर खा लीजिए। कभी-कभी आदमी अपनी छोटी-सी चोट को लेकर इतना व्यस्त हो उठता है कि बड़े-बड़े घावों से बेखबर हो जाता है। पर्स गया तो गया उसकी कोई बात नहीं है। वह तो मिल ही जाएगा।"

''उस बात को भूल जाइए। उससे कटुता ही वढेगी।''

बातें करते-करते हम रीगल सिनेमा के सामने जा निकले। मैने कहा—"अब हम गेलार्ड तक आ पहुंचे है। यही कुछ देर बैठ लेगे। थोडी देर सुस्ता लेगे और गर्मी से भी थोड़ी देर के लिए निजात मिल जाएगी।"

' गेलार्ड में दाखिल हुए तो वहां उस समय भीड बिल्कुल नही थी। डिनर लेने वाले अभी देर में पहुचने वाले थे। वहा अच्छा खुशगवार वातावरण था और हल्के-हल्के एक धुन वज रही थी। मेजों पर सफेद वुर्राक विछे हुए मेजपोश चमचमाती हुई कुर्सियां और बावद, मुस्तैद बैरे सभी वहा की शालीनता के सूचक थे।

मै और उर्मिला कोने की एक मेज घेरकर बैठ गए। मैंने मीनू उठाकर उस पर एक सरसरी नजर डाली और उसे उर्मिला की तरफ बढाते हुए वोला—"आप ही देखिए और वताइए इस सूची में हम लोगों के लिए क्या सर्वोत्तम है।"

''इन बड़े-बड़े और भारी भरकम खाने-पीने की वस्तुओं के नाम और गुण भला में कैसे पहचानूंगी? आपका जो मन हो मगा लें। मेरे लिए तो इस जगह वैठ जाने का सुख ही पर्याप्त है।'' कहते हुए उसने मीनू मेज पर ही रख दिया।

''में ही कौन यहा रोज-रोज आता हू जो सारी चीजो के नामो और गुणो का विशेषज्ञ होने का दावा करू! कभी-कभार यों ही किसी के साथ आना हो जाता है और जो दूसरे खाते-पीते है वहीं मैं भी ले लेता हू।"

''वस्तुओं का गुण टोष पहचानने की किसे सुध है, वस बहुत-सा रुपया होना चाहिए—ग्लैमर खरीटने के लिए। मोटा पैसा अपने आप मे एक अलग-तरह से रेखांकित होने वाली कल्चर है।" टिमंला ने टीवारों पर इधर-टधर नजर डालते हुए कहा।

में हसकर बोला—''आपने सूत्र रूप में बहुत बड़ा सत्य कह दिया। दरअसल यह युग एक तरह से वल्चर-कल्चर का ही है।"

उसने कुछ न समझने का भाव दिखाते हुए पूठा—''वह कौन-सी नई कल्वर पैदा हो गई?''

"इसे आप एकदम से नई न समझे—वही पुरानी भोग-लिप्सा है। गिद्ध जैसे मृत-पशु के शव पर टूट पड़ते हैं उसी प्रकार भोगवादी किसी तरह का प्रतिकार न कर सकने वाली जड़ वस्तुओं पर टूट पड़ते हैं। उसे अपनाते समय उन्हें इस बात का भी खयाल नहीं रहता कि वह उनके लिए कितनी उपयोगी है। व्यर्थ हो तब भी उसे अपने पास सजाकर रखेगे। मसलन उन्हें एक कार की जरूरत है मगर वह एक दर्जन खरीद डालेंगे।"

'फिर तो वह गिद्धों से भी गए बीते हैं। बिल्क कहना होगा, गिद्धों से उनकी तुलना करना बेचारे गिद्धों का भारी अपमान है। वह तो मृत लाश को ही खा-पीकर निपटा देते है और इस तरह वातावरण को दूषित होने से भी बचा ले जाने हैं। यह आपके नव-धनाढ्य तो मिलनता के अतिरिक्त कुछ पैदा ही नहीं कर सकते। आप कहीं तीर्थ स्थलों पर जाकर टेखिए नदी-झरने-झील तक शराब की बोतलों-बकरो, मुर्गियों की हडियों और तरह-तरह के रैपरों से पटे पड़े मिलंगे। यही हाल हिल-स्टेशनों का हो चला है। जहा देखों, गंदगी-गंदगी और दुर्गंध।"

मैं बोला—''जिस पैसे को अर्जित करने के पीछे कोई कठिन श्रम नहीं होता वह निकृष्ट श्रेणी के भोगो मे ही उड़ जाता है।''

''यह विचित्र गोरखधंधा है जिसे मैं तो कभी नहीं समझ पाती कि कुछ लोगो पर इतना अकूत रुपया आता कहां से है।''

"इसे समझने के लिए कोई सिर खपाने की जरूरत नहीं है। जितनी देर में तुम पैसा कमाने का एक तरीका समझ पाओगी उतने समय में दस और नए तरीके ईजाद हो जाएंगे। कुछ वर्षों पहले तक जायज पैसे के अलावा गलत तरीके से अर्जित रुपये को 'नबर दो का पैसा' कहा जाता था मगर अब तो हर रोज एक नया चक्कर पैदा हो रहा है। हम लोग उतने तरीकों को जिंदगी भर नहीं समझ सकेंगे जिनका धन पशु रोज नया नया आविष्कार करते हैं।"

वह मुस्कराकर बोली-''एक-दो के बारे में तो आप भी जरूर जानते होगे।'' ''वह कैसे?''

"क्योंकि आप एक औद्योगिक नगर में गहते हैं—ओंग दिल्ली के इतने पास ह।"

''हमारे नगर में तो पिछले कुछ वर्षो से एक ही धधा सबसे अधिक पनपा है। कल-कारखाने वाले उद्योग भी उसके सामने फीके पड जाते हैं।''

''एसा कौन-सा नया उद्योग पैदा हो गया आपके शहर मे ?'' उसने उत्सुकता से पूछा।

"अरं वहीं तो एक नया धधा है जिसे फिरौती कहते हैं। किसी मोटे पैसे वाले को कार में डालकर कही ले गए और घरवालों को धमकी देकर मनचाही रकम वसूल कर ली। अब यह फिरौती करोड़ों तक जा पहुंची है। किसी उद्योगपित का बेटा या भाई उठा लिया जाता है या कभी उसी को उठा ले जाते हैं। साथ ही सावधान कर देते है कि पुलिस के कानों तक इस घटना की खबर तक नहीं पहुंचनी चाहिए अन्यथा उठाए हुए व्यक्ति की हत्या निश्चित है। इस धंधे को शिखर पर पहुंचने में समय भी कुछ ज्यादा नहीं लगा। यही पांच-सात साल। इसमें नए-नए आविष्कार और धाराएं उपधाराए रोज जुड़नी चली जाती हैं। एक नयापन नो यह आया है कि उठाया हुआ व्यक्ति उनसे सुलह सफाई करके उन्हें अपने घर ले जाता है। अपने पोश झाइंगरूम में बिठाकर उन्हें भरपेट खिलाता-पिलाता है और वांछित दक्षिणा देकर विदा कर देता है।"

उर्मिला ने टिप्पणी की—''इस तरह से भी तो समाजवाद आ रहा है। मजदूर हडताल करते हैं तो मिल मालिक उन्हे भूखा मारते हैं। पुलिस उन पर गोली इडे बरसाती है। उनके मुकाविले यह धंधा ज्यादा आसान है कि सेठ जी को उठाओं और वदले में करोड़ो ऐंठ लो। मेरा खयाल है आने वाले वर्षों में यही उद्योग सबसे ज्यादा पसद किया जाएगा और इसका खूब विकास भी होगा।"

''बेयरा पानी के गिलास रखकर जा चुका था। मैंने उर्मिला से कहा—''अब अगर जल्दी से आर्डर नहीं दिया गया तो वेयरा भी शायद 'किडनैपिग' (अगवा) पर उत्तर आएगा।''

इस बार बेयरा आर्डर लेने आया तो मैने मीनू पर सरसरी नजर डालते हुए आर्डर दे दिया और बोला—'ज्यादा न सही, इस जमाने से सुविधाएं जुटाने के लिए कुछ धन तो जरूर ही चाहिए।"

''यही जमाना क्यों, कौन-सा युग ऐसा था जब सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कुछ अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ती थी।''

''आप ठीक कहती है। सभी युगो में रुपया बड़ी शक्ति रहा है। सभी गुणो

का काचन (सोना) मे निवास बतलाया गया है। वस फर्क इनना हा है—पहले दिनों में धन की सम्पन्नता के साथ श्रेष्ठ सस्कारों की भी कद्र थी। आज की तरह धन तब संस्कृति का पर्याय नहीं था। आज धन अर्जित करने की सस्कृति वदल गई है। कोई यह नहीं जानना चाहता कि आपने दौलत किस ढग से कमाई है या कि इकड़ी की है। रुपया-पैसा अब साधन नहीं साध्य का दर्जा पा गया है।"

''इसीलिए नव कुबेरों का हमारे समाज मे एक अलग वर्ग तैयार हो गया है। महाजनों येनो गतः सपथा का अर्थ अब यही है कि धनपति जिस मार्ग पर चले हम भी अनुकरण करे। सब छोटे बड़े अधाधुध येन-केन प्रकारेण रुपया ही रुपया चाहते है।''

उर्मिला बोर्ला—''अपने संस्कारों और परम्पराओं से कटते चले जाने पर तो यही होगा।''

इसी समय बेयरा खाद्य वस्तुओं से भरी ट्रे लाया और एक-एक प्लेट निकालकर मेज पर सजाने लगा।

मै बोला-''अब हम बहस करते चलें और कुछ खाते भी रहे।''

''आप परम्पराओ पर कुछ कह रही थी।'' 'कहकर मैंने एक स्लाइस उठाई।

''परम्पराओं की बातें करना एकदम बेमानी है। उसकी जरूरत किसे है? हम लोग तो धीरे-धीरे अमर बेल जैसे होते जा रहे है। जिस तरह वह हरे-भरे वृक्षो पर फेलकर उनका रस चूस जाती है और उसकी जड़ कही नहीं होती उसी तरह हमारी अपनी जड़े भी अब कही नहीं रह गई है। भोग और केवल भोग यही तो हमारी एक मात्र दृष्टि रह गई है इन दिनों।'

''इसीलिए शायद मनीप्लाट सबसे आकर्षक हरीतिमा का प्रतीक बन गया है। उसे भी अपनी जड़ों को कही जमाना नहीं पड़ता-वह हवा पानी से ही लहलहा उठता है।''

'आप बौद्धिकों को इस दिशा में कुछ करना चाहिए। अततः समाज को सही दृष्टि तो आप लोग ही देते हैं।'' शीतल पेय की एक घूट भरकर उर्मिला ने गिलास मेज पर टिकाते हुए कहा।

''बौद्धिकों की आज कौन सुनता है? उनका स्वर इस नक्कार खाने में किसी के कानों तक नहीं पहुंचता? सारा देश जिस मारक नशे के प्रभाव में डूबा हुआ है वह नशा कोई नहीं तोड़ सकता। अब तो सब कुछ समय के ऊपर है कि वह क्या करवट बदलता है।"

उर्मिला बोली-''ऐसी बात नहीं है। आपको अपनी शक्ति को पहचानकर

हस्तक्षेप करना चाहिए। गहरं नशे में डूबे हुए लोगों को झिंझोड़कर जगाना पड़ता है। निर्माण की दिशा में सतत अग्रसर रहते ही कुछ हो सकता है। थककर बैठ जाने से तो कुछ भी नहीं होगा। आज सत्ता पर जो लोग हावी है क्या उन्हें इसी तरह बरदाश्त किया जाता रहेगा?"

मैने देखा, उर्मिला थोड़ी देर में ही एक अलग तरह का व्यक्तित्व धारण कर चुकी थी। अपने पित की नीचता भुलाकर वह गहरे सामाजिक प्रश्नों से जूझ रही थी।

नाश्ता खत्म हुआ तो उर्मिला के चेहरे पर फिर वहीं पहले जैसा मलाल उभरने लगा। अपनी आदत के वशीभूत उसने अपना पर्स तलाशना शुरू कर दिया मगर समवत वस्तुस्थिति का ज्ञान हो जाने पर वोली—''अब तो सब जगह आपको ही पेमेंट करने होंगे।''

मैने उसकी बात को अनसुना करते हुए बेयरा के लाए हुए बिल का भुगतान कर दिया और बोला—''चलिए चलते हैं। हमे मिटो ब्रिज से कोई गाड़ी मिल जाएगी।''

हम दोनो गेलार्ड से बाहर निकले और कनाट प्लेस के बराडों में होते हुए मिटों ब्रिज की ओर बढ़ लिए। सुपर बाजार के सामने से निकलते हुए मुझे सहसा याद आया कि उर्मिला ने पर्स पास में न होने की वजह से दिल्ली में कोई खरीदारी ही नहीं की थी। मैंने उससे इस सबध में कुछ भी न कहकर एक ऑटो रोका और उर्मिला से उसमें बैठने को कहा। जब वह सीट पर बैठ गई तो उससे थोडा हटकर बैठते हुए मैंने ड्राइवर से करोलबाग चलने को कहा।

जब स्कूटर चल पड़ा तो मै उर्मिला से बोला—''कनाट प्लेस के तो सभी शोरूम आज बद थे मैने पहले इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब हम करोलबाग चल रहे हैं—'वहां की दुकाने खुली होंगी।"

''मगर क्यों? वहां जाकर हमें क्या करना है? वहां जाना एकदम फिजूल है। मै तो कुछ लेना ही नहीं चाहती।''

''अरे भाई चलो तो पहले। वहां देखना, कितनी अच्छी-अच्छी साड़ियां कितने सस्ते पैसो में मिल जाती हैं। आप लोगो को जितनी वैरायटीज़ चाहिए, सभी वहां एक साथ मिल जाएंगी।''

उसने मुस्कराकर पूछा—''क्या आप वहा साड़िया खरीदने के लिए जाते रहते हैं?''

''साड़िया खरीदने न सही—खरीदने वालो को तो देखता ही रहता हूं। कई बार मित्रों और उनकी पत्नियो के साथ भी जाना पड़ जाता है।''

उसने चुहल में कहा--''वे बड़ी भाग्यशाली हैं जिन्हें आप वहां से साडियां दिलवाते हैं।"

"आप सरासर गलत बयानी पर उतर आई है—मैं किर्सा को साडिया नहीं दिलवाता। वह लोग स्वय ही खरीदती है।" がな 海 を ないかって あい と

''लगता है साडियों के वाजारों से आपका अच्छा परिचय है।''

''अगर दलाली का धधा करता तो अच्छी कमाई कर सकता था पर कलम धिस्सुओं से वह भी कहा सध पाता है।''

''पर आज तो आपको नुकसान ही नुकसान है हर तरह से।''

"आप इसकी फिक्र न करे। वक्त आने पर मै मयसूद सव वसूल कर लूंगा।"

''देख लीजिए—कभी वाद मे आपको पछताना न पडे। हो सकता है मुझे एक साथ कई साड़ियां पसद आ जाए।''

"उतना ज्यादा डराने की कोशिश न करे। मैं भी कुछ पैतरे तो जानता ही हू।" "जैसे?"

'मै कह सकता हू कि फलानी स्टेट की हर हाई नैस हैं। मैं इनका सेक्रेटरी हू। बाकी पेमेंट का चेक दे दिया जाएगा।''

"जी हां, इस बात पर तो जैसे सभी यकीन कर लेगे। मुझे देखकर कौन गच्चा खा सकता है? सूरत सीरत दोनों ही मेहतरानियों जैसी है।"

''लीजिए अब तो आप खुद ही महारानी से भी बड़े पद महतरानी, पर जा बैटीं।"

"कुछ नही होता अपने आपको महतरानी या महारानी कह लेने से। जो मैं हू वहीं रहूंगी।"

'दिल्ली में पैसा गौण है—हवा मुख्य है। हवा बांध ले बस, उसी से बड़े से बड़ा काम निकल जाता है। यह बात अलग है कि अपने हाथ हवाएं भी नहीं आती।"

''हवाएं पकडना छोड़कर कोई ठोस आधार क्यों नहीं पकड़ लेते?''

"वह भी करके देख लिया। किसी ठोस आधार को पकड़ने की कोशिश करता हु तो पता चलता है उसे भी कोई पहले से हथियाए बैठा है।"

इसी समय सड़क पर ऑटो रिक्शा उठला और मै उर्मिला से टकरा गया।" उर्मिला हंसकर बोली-"अपनी तरफ से आप काफी बचकर बैठे थे मगर सड़क को शायद यह मंजूर नही था।"

''यह स्पीड व्रेकर की वजह से हुआ शायद। वैसे यहा की सड़के इतनी बुरी नहीं है।''

"गति को नियत्रित करने के लिए भी धीरज चाहिए। अगर उसे एकाएक काबू में करने की कोशिश की जाती है तो गति भी विद्रोही हो उठती है।"

''गित की तीव्रता तो हमेशा खतरनाक होती है।''



22 / अनदेखे पुल

उर्मिला बोली--'तीव्रता को नियत्रित न किया जाए तो वह अधूरपन में ही समाप्त हो जाती है।"

''वह केंसे ?'' मैने कुछ भी न समझकर पूछा।

"उसे मैं शायद आपको ठीक में समझा नहीं सकती। वह सिक्रयता से जुड़ी हुइ चीज है। दह का सत्य है यह—आप कैसे जान पाएंगे?"

मै उससे कुछ और पूछता उससे पहले ही करोलबाग आ गया। मैन ऑटो का किराया चुकाया और उर्मिला से बोला—''चिलए यह यहा का संभवत सबसे मशहूर और काफी फैला हुआ कपड़ा बाजार है—आप यहां से कुछ अच्छी साडियां खरीद सकती है।"

उर्मिला अन्यमनस्कता से बोली—''मुझे कोई साडी-वाड़ी नही खरीदनी है जी। मेरे पास ढेगें साड़िया है। आप बेकार ही इधर आए। अब हम लोगों को घर लौटना चाहिए।''

"अभी तो शाम ही है—वैसे भी गर्मियों की शाम बहुत देर तक ठहरी रहती है। आप एक टो साडियां दिल्ली आने की यादगार स्थरूप ही खरीद ले।"

'अगर आप साडिया खरीदने में मेरी मदद करे तो मै कुछ खरीदने कं बारे मे सोच सकती हूं।"

''चिलिए यही सही। मगर मेरी एक मुश्किल यह है, मुझे जो भी चीज एक बार पसंद आ जाती है में उसी पर हाथ रख देता हूं और फिर दूसरी की तरफ आख उठाकर देखता भी नहीं हूं।''

''औरतें और चाहती ही क्या हैं। पहली पसद पर वह भी जान छिड़कती है। आप एक बार यही करके तो देखें।''

'मैने महसूस किया, बात साडियों से इतर जा रही थी। साडियां तो बस एक बहाना भर थीं।

जब उर्मिला मुझसे बाहर पेवमैंट पर खड़ी बातें कर रही थी तो किसी साडी एम्पोरियम का आदमी हमारे पास आकर बोला—''बाबू साब आपको बढ़िया ओर एकदम नई स्टाइल की साडियां खरीदनी हों तो मेरे साथ चिलए। मैं वाजिब दामो में आपको एक से एक अच्छी साड़ी दिलवा दूंगा।''

मेंने घड़ी देखी। साढ़े सात बजने जा रहे थे। मै उर्मिला से बोला—''चिलिए जल्दी से कुछ देख डालिए वर्ना फिर दुकानें बद होनी शुरू हो जाएंगी।''

में और उर्मिला उस आदमी के साथ चल पड़े। उर्मिला साडी एम्पोरियम के भीतर जाकर मेरे साथ एक गद्दीदार कुर्सी पर बैठ गई। जो आदमी हमें साथ लेकर गया था उसने दुकान के मालिकों से साडियां दिखलाने के लिए कहा।

वात की दात में कितनी ही साडियों का हमारे सामने ढेर लग गया। उर्मिला न मुस्कराकर मेरी ओर देखा और दोली—''अब आप अपनी एक मात्र और पहली पसद पर हाथ रख दीजिए। मैं ज्यादा साडियों को क्यों उलटू-पलटू''

''पहले तो आप ही अपना हाथ रखिए। देवियां प्रथम वाली बात पर मेरी पूरी आस्था है।''

उर्मिला ने चंदरी की एक साडी छूकर कहा—''बताइए कैसी है?'' ''एकदम फर्स्ट क्लास और नफीस है। आपको फबेगी भी खूव।'' ''बस तो मेरे लिए यही सर्वाधिक मूल्यवान है।''

मैने उसे उठाकर सेल्समैन की ओर बढ़ा दिया और बोला—''इसे फौरन पेक कर दीजिए।"

में बोला-"इसी तरह किसी और पर भी तो हाथ रखिए।"

"एक ही बहुत है। साडियो की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है। बस यह आपके साथ यहा आने की यादगार समझूगी।"

"यादगार वाली वात तो अपनी जगह ठीक है पर वह भी क्या औरत हुई तो महज एक साडी खरीदकर सतुप्ट हो जाए? मे जानता हूं कि औरतों के पास साडियो का अबार लगा होता है पर साडियां और आभूषण उनके लिए कभी पर्याप्त नहीं होते।"

दुकानटार ने मेरी बात सुनी तो वह विहंसकर बोला—"भैन जी ऐसा पित कहा मिलता है जो अपनी वाइफ को साड़ियां खरीदने को उकसाए। यहा तो बहुतेरे ऐसे आते है कि जब उनकी जनानी साड़ियां छाट रही होती है तो शोरूम के बाहर जाकर टहलने लगते हैं। बिचारे दिल पर पत्थर रखकर अपनी घरवाली के साथ आते है।"

दुकानदार की टिप्पणी सुनकर मैं सकपका गया। मैंने बहुत नामालूम ढंग से उसकी ओर चेहरा घुमाया तो देखा उसका चेहरा शर्म से गुलाल जैसा रिक्तम हो उठा था। बेचारे दुकानदार को क्या पता था कि उर्मिला मेरी कौन थी। उसने अनुमान से ही हम दोनो को पित-पत्नी समझ लिया था।

मैने उर्मिला के चेहरे की आर से नजर हटाकर कहा—''तो जनाब अब मै भी बाहर जा रहा हूं। इन्हें अब अपनी ही पसंद की साड़िया खदीदने दी जाए।''

वह बोला—''नही जी। आप बाहर क्यों जाएगे। इन्होने तो यह साड़ी भी आपकी पसद पर ही खरीदी है। बाहर जाकर तो आप हमारा नुकसान ही करेगे।'' उर्मिला खड़ी होते हुए बोली—''नही, नही अब और कोई साडी-वाडी नही

खरीटी जाएगी।''

मैने भी अब और ज्यादा जोर देना ठीक नहीं समझा और जंब से पर्स निकालकर साडी की कीमत का भुगतान कर दिया।

हम दुकान से वाहर निकलकर फुटपाथ पर चलने लगे। उर्मिला के हाथ में साडी का पैकेट था और वह विल्कुल चुप होकर मेरे साथ चल रही थी। शायद दुकानदार के शब्दों से वह मुक्त नहीं हो पाई थी। मैने भी उसे नहीं छंडा और कुछ दूर तक चुपचाप उसके साथ चलता रहा।

जब चुर्णी मनहूस लगने लगी तो मै बोला-''दरअसल जिन लोगो से हमारा कोई परिचय नहीं होता वह महज अनुमान के सहारे सबध निर्धारित कर लेते है।''

उस समय उर्मिला की मन'स्थिति शायद मेरी बात का आशय पकड़ने की नहीं थी। वह सिर झुकाए-झुकाए ही बोली—''बाहरी चीजे ही तो वह माध्यम हैं जिनको पकड़ा जा सकता है। भीतर की स्थितियों को जानने का बाहर के लोगों के पास उपाय ही क्या है। इस दुनिया में सर्वध हमेशा दो स्तरों पर चलते है—एक वह जो होते है—दूसरे वह जो समझे जाते हैं।"

''हा वही तो मैं भी कह रहा हू। अब इस साडी वाले दुकानदार को ही लो। हम दोनों के वह सबध नहीं हैं जो वह भला आदमी सहज रूप से खयाल कर रहा था।''

''उसका ऐसा समझना गलत भी क्या था? उसने अपने ढंग से तो सही ही समझा। पित के अलावा मेरे जैसी औरत को साडी दिलवाने के लिए प्रेमी कहा स आएगा।''

''स्वय को अवमूल्यित करना क्या जरूरी है? आपमें ऐसी क्या कमी है जो आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता? मैं जितनी देर से साथ हू आपको बगबर आत्मभर्त्सना की मनःस्थिति में देख रहा हूं।''

उर्मिला मुंह से तो कुछ नहीं बोली पर उसने चेहरा दूसरी ओर घुमाकर अपनी आखे पोंछ ली।

मैने उसके कधे को हल्के से छूकर कहा—"उर्मिला मेरी बात का बुरा मत मानना। मै आत्म प्रताड़ना बिल्कुल नहीं सह पाता। तुम्हारी जैसी वहादुर लड़की पता नहीं क्यो अपना मूल्य इतना कम आकती है। तुम स्वयं को भारी नहीं समझोगी तो और कोई भी तुम्हें तुम्हारा सही स्थान नहीं बता पाएगा।"

'दुकानदार ने जो कहा मै उससे कतई भी आहत नहीं हूं। हमेशा चीजो का अर्थ वहीं नहीं होता जो समझा जाता है। मोटे तौर पर बहुत कुछ परिभाषित होता रहता है। अलग-अलग स्थानों ओर परिन्थितियों में हम बहुत कुछ तो अपने अनुमानों के महारे ही ग्रहण करते है। फिर वह पड़ित मुकुंद माधव की ओर मुड़ गई—' इतना गर्हित कर्म भी भला कोई किसी के साथ करता है?''

'आज जो आपके साथ हो चुका हे, क्या उसे दरगुजर करने का कोई उपाय बाकी नहीं है? अगर आप उसी कचोट को बार-बार दुहराती चली जाएंगी तो सिवाय दुःख भुगतने के आपके हाथ और कुछ भी नहीं लगेगा। अब उस बात को एकदम से भुता डालिए।"

उसने मेरी ओर गहरी और चुभती हुई नजर से देखा और वोली—''आपके साथ जो गुजरता है उसे विस्मृत करके क्या आप कोरा कागज हो सकते हैं? मस्तिष्क का सहज धर्म तो यही है न कि जो आपके साथ हो रहा है उसी को लेकर आप दुखी या प्रफुत्लित होते रहें। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। कोई लाख उसके प्रभाव को दूर करना चाहे पर वह छूत की तरह लगकर रहता है। इसमें लाभ-हानि का भी कोई प्रश्न नहीं है।"

मैं बोला—''मगर कड़वी स्मृतियो से पिंड छुडाने की कोशिश तो करनी चाहिए।''

"यह मनुष्य के हाथ में नहीं है। इस काम को समय ही कर सकता है। पशु-पक्षी जिस शाप से बचे हुए है प्रकृति ने मनुष्य को उससे नहीं बचाया बल्कि वहीं सबसे अधिक अभिशप्त है स्मृतियों को लेकर वह अहरह अपनी स्मृतियों में ही जीता है। दु.खवायी स्मृतियां मन पर चट्टान की तरह भारी बनकर बैठ जाती है। मैं तो फिर भी एक अत्यत मामूली औरत हू। अच्छे-बुरे अनुभवों से उबर भी सकती हू पर आप तो रचनाकार और शब्द शिल्पी हैं—आप अच्छी-बुरी स्मृतियों से पल्ला झाडकर कैसे अलग हो सकते है। यों सांचते चले जाने से भी समस्याओं का कोई निदान नहीं मिलता है—तो भी सोचने से बचा तो नहीं जा सकता।"

''तुम्हारी बात से मुझे कब इनकार है। मैं स्वयं ही छोटी-छोटी मामूली बातो और समस्याओं से व्यथित हो उठता हू। बिल्क जो मुद्दे औरो के लिए कुछ भी महत्त्व नहीं रखते वह मुझे अच्छा खासा तंग कर डालते हैं।''

'घटनाओं को वह लोग आपकी तरह खुर्दबीन से नही देखते होंगे और उन्हे उसकी जरूरत भी क्या है? जो बहुत-सी बाते केवल उनके लिए साधारण जानकारी की श्रेणी में आती है वही आपके लिए न जाने कितनी महत्त्वपूर्ण हो उठती होगी।"

''सबकी परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। हम सब उनसे अलग-अलग तरह से जूझते और निपटते हैं। सच पूछा जाय तो हमारा सारा जीवन ही परिस्थितियो ओर संयोगों का ताल-मेल हैं। हम चलते किसी एक मार्ग पर है पर संयोग और पुरिस्थितियां पता नहीं धकेल-धकालकर हमें कहां से कहा ले जानी है।"

मेरी बात सुनकर उर्मिला चलते-चलते टहर गई फिर हसन हुए चल पड़ी। मने पूछा—''ऐसा क्या याद आ गया जो तुम चलते-चलते ठहर गई और एकाएक हसने भी लगी।''

"एक मार्ग पर चलते-चलते ढेढे-मेढे रास्तो पर जा निकलने पर मुझे एक दृश्य याद आ गया।"

मैने उत्सुकता दिखाई-''मुझे भी वतलाओ।''

"हम लोग जिस गांव के रहने वाले है वहां गाव से लगकर ही एक नदी वहती है। बरसात के दिनों में जब वह वाढ पर आती है तो दूसरे किनारे से तैरकर आने वाले लोग नदी का घाट पार करते-करते मीलो दूर तक तिरछे तैरते चले जाते है और एक सीध में विल्कुल नहीं तैर पाते हैं। जब वह किनारे से लगते है तो गांव से काफी आगे जाकर उन्हें किनारा मिलता है। फिर बेचारे किनारे-किनारे चलते गांव में आ पाते है।"

'तराक ही क्यो, नावों की भी तो यही गित है। यह भी एक सीध में कव चल पाती है? मल्लाह दरिया पार करते समय बहाव को काटने-काटते भी टेढ़े ही चल पाते है।"

"हा तो यही वात तो मैं कह रही थी कि परिस्थितियों का दबाव और वहाव हमें इधर-उधर भटकाता है। कभी-कभी तो आदमी इधर-उधर इतना भटक जाता है कि वह स्वयं ही नहीं जान पाता कि उसने कहां से जिंदगी शुरू की थी और वह कहा जा पहुंचा।"

बातें करते-करते मैं और उर्मिला बस स्टैंड के करीब जा पहुचे। वह बोली—''क्या यहां से कोई बस उधर नहीं जाती है?''

मैने कहा—''हां यहा से कनाट प्लेस के लिए बहुत बसे मिलेंगी।''
''तो फिर बस से ही न चलें? क्या फायदा ऑटो मे पैसा फूंकने से।''
''तुम्हारी बस से चलने की मर्जी है तो फिर बस से ही निकल लेते है।''
हम दोनों बस स्टाप पर जाकर ठहर गए और तीन-चार मिनट बाद ही हमे

कनाट प्लेस जाने वाली बस मिल गई।
उर्मिला ने पूछा—''हमें घर पहुचने में अभी कितनी देर और लग जाएगी?"
''कोई गाडी तैयार मिल गई तो घट सवा घंटे में पहुच जाएगे।"
बस ने हमे ऐसी जगह छोडा जहा से मिटो ब्रिज दस बारह मिनट में पैदल

लेश और समझ कार्क के प्रमान के अपने के किया पार्टन के अपने के जो हा आराम स पहुंचा जा सकता था।

सुपर वाजार के पास शंकर मार्कट से निकलते हुए मैं और उर्मिला स्टेशन पहुंच गए। उसे एक वेच पर वैठने को कहकर मैं टिकट लेने चला गया।

में टिकट लेकर लाटा नो दस वारह मिनट वाद ही गाडी प्लेटफार्म पर आ लगी।

गाडी में बहुत सीट खानी थी। हम दोनों जिस डिब्बे में चढे उसमें रामायणी लोग तुलसीकृत रामायण की चौपाडयों का सस्वर पाठ कर रहे थे। उर्मिला ने चिकत होकर उन लोगों को देखा और मुझसे पूछा—''ये कौन लोग है?''

'सभी दफ्तरों में काम करने वाले हैं। यह जब दफ्तर आने के लिए गाड़ी में बैठते है तो इसी प्रकार रामायण का पाठ करते चलते हैं। इसी प्रकार लौटते में भी सभी एक कंपार्टमेट में बैठते हैं।"

उर्मिला ने उनका संस्वर रामायण पाठ सुनकर कहा—''समय का इससे अच्छा सदुपयोग और क्या हो सकता है?''

उसकी वात सुनकर मैं हमने लगा तो वह वोली—''इसमें हंसने की क्या बात हुई?"

"यो हसने की तो कोई खास बात नहीं है पर इस डिब्बे में एक तरह से इनकी धास पट्टी चलती है। बहुत से लोग तो इनके पाठ में इतना धवराते हैं कि इसमें चढ़ते ही नहीं है। कोई यहा बैठकर बातचीत नहीं कर सकता।"

''क्यो वया यह आपस में वातचीत भी नहीं करने देते?''

"जव यह सब मिलकर ऊचे स्वर मे गाएगे तो कौन वातचीत कर सकता है?"

गाड़ी चल पड़ी तो रामयणियों ने खड़ताल और मजीरे वजाकर 'मगलभवन अमगलहारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर विहारी' ऊचे स्वर मे गाना प्रारभ कर दिया।

मैने उर्मिला की ओर मुस्कराकर देखा और बोला—अब सारा वातावरण एक घट तक राममय रहेगा। हम लोग वोलने की बजाय अब सिर्फ श्रोता बने रहेंगे।"

'वैसे भी आज बोलना बहुत हो चुका है। अच्छा है अब मन राममय हो जाएगा।"

एक स्टेशन तक गाड़ी ठींक गति से चली और वाद में खड़ी हो गई। लगता था आगे कही रेलवे लाइन में कोई अवरोध उपस्थित हो गया था। मैने प्लंटफार्म पर उतरकर जानने की कोशिश की पर ठींक से कुछ पता नहीं चला।

एक-एक करके अधिकाश सवारियां प्लेटफार्म पर ही आ गई और बेतावी से गाडी के चलने की प्रतीक्षा करने लगी। लोग प्लेटफार्म पर नहीं उतर तो बस हमारे डिब्बेवाले वह झाझ-मंजीरे बजाते हुए 'उमा कहऊ मै अनुभव अपना' गा रहे थे।

मैंने उर्मिला से कहा—''नीचे ही उतर आओ क्योंकि अब तो आगे 'जग सपना' ही है। रामायण गाने वालो को तो गाड़ी चलने न चलने को कोई चिता ही नहीं व्यापने वाली। वह तो इसी डिब्बे में अखड़ रामायण पाठ करते रह सकते है।"

अब मुझे अपने निर्णय पर अफसोस हुआ। हम मद्रास होटल से वसे भी मिल सकती थीं। सुपर बाजार से थोड़ा-सा उधर चलते तो बस दस मिनट का इतजार करने पर बस तो अवश्य ही मिल जाती और इस तरह वीच मे रुके न रहना पड़ता।

समय काटने की गरज से हम टी स्टाल की ओर बढ़ गए और चाय लेकर पीने लगे। उर्मिला बोली—"आज तो हम लोगों ने चाय काफी खूब पी।"

''हा, हमने तो अपना थोडा-बहुत खाना-पीना कर भी लिया पर हमारे पिडत जी का तो आज उपवास ही हो गया। पता नहीं घर भी ठीक से पहुंच पाए होंगे या नहीं। रास्ते में ही न भटक गए हो कही।''

पंडित मुकुंद माधव का जिक्र आते ही मिल्लिका का चेहरा वदल गया। सहसा मुझे अपनी गलती का अहसास हुआ। मैंने क्यों बैठे बिठाए उनका नाम ले लिया।

उर्मिला वोली—''मुल्ला की दौड मस्जिद तक। उनके भगोड़ेपन की वही सीमा है। जा भी कहा सकते है। वह अब से बहुत पहले ही घर जा पहुंचे होंगे। वह म्वय म इतन स्थित है कि उन्हें किसा का चिता नहीं रहता। घर म लट वठ आगम कर रहे हांगे। उनके जैसा आत्मस्थ कभी किसी बात को लेकर परेशान नहीं हो सकता।"

मेन बातचीत को सहजता की ओर मोडना चाहा—'कमोवेश सभी लोग वेसे ही होते है।"

'एक जैसे तो सरकारी क्वार्टर होते हैं, आदमी कोई सरकारी क्वार्टर नहीं हाता। इस दुनिया में अगर दस अरब आदमी होंगे तो उनके उतने ही मन होंगे। सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आपको में क्या बता सकती हू आप तो न जाने क्तिने मनो से साक्षात्कार करते होंगे।"

''मैं अपनी बात वापस लेता हूं। तुम्हारी बात ही मही है। मनुष्य एक चेतन प्राणी है इसलिए उसके चरित्र और व्यवहार के आयाम भी बहुत है। वह स्वय ही नहीं जानता कि किस समय वह क्या आचरण करेगा। थोड़े से लोग ही ऐसे होते हैं जो जीवन का एक निश्चित प्रारूप अथवा ब्लू प्रिट तैयार करते हैं और उस पर पुख्तगी से चलते हैं। ज्यादातर तो लस्टम-पस्टम जीते चले जाते है।"

"लेकिन औरतो की जिंदगी फिर भी वैसी नहीं होती।"

"हा प्रकृति ने पुरुष से अलग नारी को ही यह शक्ति दी है कि वह विखरती चीजो को जोडे। पुरुप को सहस्र रूप किसी ने कहीं नहीं कहा। नारी को ही सहस्र रूप कहा गया है।"

''हा, साथ ही नारी के चरित्र पर भी सर्वालिया निशान लगा दिया है।"

मै बोला—''खींचतान कर तो बात को कही से कही भी ले जाया जा सकता है पर वस्तुस्थिति तो यही है कि आदमी को नारी से निष्कृति नही है। वह जव-जब भागने का प्रयास करता है नारी तभी कोई नया मंत्र आविष्कृत कर लेती है। पुरुष के लिए तो वह हमेशा से एक अवूझ पहेली ही बनी हुई है।"

उर्मिला नें विरोध किया—"पर आज यह बात नहीं है। विज्ञान ने सारा कुछ विश्लेषित करके रख दिया है। किसी का कुछ भी गोपनीय नहीं रह गया है अब।"

"ठीक कहती हो कि विज्ञान ने सब कुछ दिन के उजाले की तरह स्पष्ट कर दिया है पर क्या हमारा मन भी विज्ञान की गति के समानांतर चल पाने में समर्थ हुआ है। क्या परपराएं, मान्यताए हमारे मन की भावनाए वास्तव में पूरी तरह बदल चुकी हैं? जो वातें और स्थितिया सैकडों वर्ष पहले हमे मथती थी वह आज हमें उस तरह उद्वेलित नहीं करती? क्या प्यार और गहरी भावनाएं मानव सबध से खारिज हो चुकी है। अगर विज्ञान ही चरम सत्य है तो स्त्री पुरुष के सबंध सिर्फ जरूरत

भर रह जाने चाहिए पर क्या वैसा हो पा गहा है। वह भावनाओं से आज भी क्यों जुड़ हुए हैं?"

उर्मिला ने माना—'हा विज्ञान वहां तक तो वाकडं नहीं पहुंच पाया और शायद कभी पहुंच भी नहीं पाएगा। स्त्री-पुरुप के संबंध आज भी बहुत दुर्वोध है। नारी को पुरुप वनाने की पिश्चिमी जगत् ने कम चंष्टा नहीं की पर वह वहा भी हू-व-हू पुरुप जैसी तो आज भी नहीं बन पाई। मात्र वाहरी रग-रूप और वेशभूषा बदल लेने में वह वैसी नहीं हो पाई।''

'मै आपको अब उस तरफ ले चलता हू जो एक तरह से हमारे भारतीय समाज में एक गर्हित कर्म है। पहले समलैंगिकता अपराध का पर्याय थी पर अब यूरोप में उसे मान्यता मिल चुकी है और, पुरुप-पुरुप के साथ और स्त्री-स्त्री के साथ रहने और सहवास करने के लिए पूर्ण स्वतन्न है पर क्या उससे प्रकृति का विधान बदल गया है? स्त्री-पुरुप का एक-दूसरे के प्रति स्वाभाविक आकर्षण समाप्त हो चुका है? अभी आपने कुतुबमीनार की भीड में देखा होगा कि हर विदेशी युवक अपनी बगल में एक युवर्ता लिये हुए था।"

टर्मिला बोली—''प्रकृति का विधान किए या संस्कारों का आग्रह किहिए स्त्री-पुरुष का पारस्परिक आकर्षण सनातन ही माना जाता है पर इससे स्त्री की स्थिति में तो रंचमात्र भी फर्क नहीं पड़ा है। वह पहले भी पुरुपापेक्षी थी और आज भी उतनी ही पुरुष पर निर्भर करती है। पहले उसे असूर्यम्पश्या कहा जाता था आज वह वस्त्रों को त्यागकर नम्नावस्था में प्रदर्शित की जाती है किंतु दोनों ही स्थितियों में वह पुरुष के द्वारा आयोजित है। इन दिनो जो भयानक व्याधियां सारी दुनिया में महामारी का रूप धारण कर रही है उनमें से एक एड्स है। आकड़े वतलाते हैं कि नारिया ही इसका सर्वाधिक शिकार हैं। आखिर यह व्याधि उन्हें कहां से मिलती हैं? पुरुषों द्वारा ही न? तब बतलाइए नारी की विवशता प्रकारांतर से वहीं की वहीं है या नहीं? आप जैसे कुछ किंव-लेखक उसके मोहक और उदात्त स्वरूप का चित्रण करके वय सिंध छूते युवक-युवितयों को भरमाते रहते है बाकी तो चारों तरफ वहीं सड़ांध फैली हुई है।"

मै वोला—"आपकी वात से मै इनकार नहीं करता क्योंकि वस्तुस्थिति को कोई नहीं नकार सकता। बाकी यह भी सही है कि नारी आज उतनी सताई हुई नहीं रह गई है। अपने अधिकारों के प्रति अब वह उतनी बेखबर नहीं है जितना कि एक सदी पहले रही होगी। अग्रेजों ने पूरी एक शताब्दी इस देश को परतत्रता की बेडियों में जकड़े जरूर रखा है पर साथ ही यह भी सच है कि स्त्री और दलित अथवा पिछड़े हए प्रतिरोध को एक मुखरता भा प्राप्त कर चुक है।

वह व्यग्य के स्वर में पूछ वैठी—''फिर महात्मा गांधी ने ऐसे सदाशय अग्रेजों को भारत छोड़ने की चुनौती क्यों दे डाली? वह तो परम अहिसक और उदारमना थे।"

'गाधी जी का अल्टीमेटम हमारे सामाजिक उन्नयन से जुडा हुआ था। उन्हें उनके द्वारा स्थापित औद्योगिक क्रांति या जागरण स्वीकार नहीं था पर यह तो आप भी मानेगी कि गाधी ने चुनौती देने का नजरिया भी उन्हीं के देश में पाया। वह अगर डग्लंड न गए होते और अग्रेज के देश में जाकर उसकी जीवन पद्धति न देखी-जानी होती तो वह अग्रेजों को 'भारत छोडों' न कह पाते।''

"आप जो भी कहे पर मै अब भी यह नहीं मान पाती कि यहां की नारी ओर दिलत मामाजिक न्याय पा रहे हैं—वह आज भी उतने ही शोपित और विचत है।"

मै वोला—''वह यह दृष्टि तो पा गए है कि वह शोपित और विचत हैं। वह दिन दूर नहीं है जब वह अपने शोषण का शक्ति पूर्वक प्रतिकार करेंगे।''

'मैं आफ्की वातों से अब भी सहमत नहीं हो पा रही हूं। अगर औरत ओर टिलत-शोपित अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे हैं तो भारतीय मनीया का प्रताप नहीं है। यह भी बाहर से आए हुए विचारों और जीवन पद्धित का ही एक आयाम है। राजाराम मोहन राय और द्धारिका नाथ ठाकुर या फिर ईश्वर चद्र विद्यामागर इन सभी महानुभावों ने अंग्रेजी पढ़-लिखकर ही यहा पर मकडजाल की तरह फैंले पाखंडों का भड़ाफांड किया था। उनके द्धारा जो जागृति फैलाई गई वह भारतीयता के झूठे घमंड को विदीर्ण करने वाली थी। विधवा विवाह आज भी एक सहज स्वीकृति स्थिति नहीं है जबिक लगभग डेढ शताब्दी पहले ईश्वर चद्र विद्यासागर ने इसकी खुलकर पक्षधरता की थी। यह तो पिछले पचास सालों तक होता रहा है कि बंगाल की हजारों बाल विधवाए केश मुडाए और लगभग अधनगी दशा में मथुरा, वृदावन और काशी की गिलयों में भटका करती थीं। राजस्थान में नवयौवना विवाहिताओं को मृतक पतियों के साथ आज दिन तक चिता पर जवरन चढ़ाया जाता है। यही नहीं, हमारा समाज आज भी इस क्रूरता को लाछित करने के स्थान पर गौरवान्वित करना है।"

उर्मिला की वात को लेकर कोई बहस का मुद्दा ही नहीं वनता था इसलिए म वोला—''यह किसी देश या जाति का सबसे वडा दुर्भाग्य होता है कि उसके उच्च विचारों और क्रिया-कलाओं के वीच कभी न पटने वाली खाई नजर आए। हम इसी बिंदु पर पराजित होकर हमेशा से मार खाते आए है। थोडे से विटेशियों ने समय-समय पर इस देश और यहा की जातीय परम्पराओं पर जो पराजय की मुहर लगाई है वह सोच और क्रिया के वीच का द्वैध ही तो है।"

"पर हम उस द्वद्व को अब भी कहा मिटा पा रहे है। हम तो आज भी उतने ही पाखडी और धर्माध हैं। अपने अत्रुओ को कब पहचान रहे हैं? हमारे देश में हर रोज जन्म लेते नए-नए भगवानो से गली-मोहल्ल पटे पड़े है और हम उनके चमत्कारों से अभिभूत होकर अधोमुख पड़े है।"

मैने उसे समझाया—''फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। स्थितिया बिल्कुल पुरानी जैसी नहीं है। आज एक-दूसरे के विपर्गत दो धाराए वराबर क्रियाशील है। जो गलत है, निंदनीय है उसे आंखे बद करके स्वीकार नहीं किया जा रहा है। उस पर प्रहार भी हो रहा है और कुत्सित को लांछित भी किया जा रहा है। जरा सोचो, जो नारी सिदयों से असूर्यम्पश्या कही जाती थी वह आज आगे वढ़कर पुरुषों के कंधे से क्धा मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी करती दिखलाई पड़ती है। लड़कियों को स्कूल-कॉलिज भेजना तो बहुत दूर की बात थी, उन्हे प्राइमरी तक की कन्या शालाओं में पढ़ने नहीं भेजा जाता था। वह आज पुलिस और हमारे प्रशासन के विभिन्न विभागों में ऊची से ऊची कुर्सिया सभाले बैठी हैं। अगर यूरोप की ओर नजर डालोगी तो पाओगी वहां एकाध देश को छोड़कर कही राष्ट्राध्यक्ष महिलाए नहीं मिलेगी पर भारत और उसके ही कटे हुए अग पाकिस्तान और बगला देश में राप्ट्र की बागड़ोर महिलाए सभालती रही है और आगे भी यही होगा। गुड़ और इविल की टकराहट में गुड़ का जीतना अब कहानी-किस्सों में ही नहीं होता। जीवन के वास्तविक धरातल पर भी रेखांकित हो रहा है।"

"पर तात्कालिकता के दबाव सत्य का गला आज भी खूब घोट रहे हैं।" मैं बोला—"तात्कालिकता को लेकर जो अन्याय और दबाव बनते है उनकी वजह भी सिद्धांतहीनता है। सिद्धांत और श्रेष्ठ जीवन मूल्य कितावो से हटकर जीवन में स्थापित होने लगेंगे तो तात्कालिक और गैर तात्कालिक जैसा कुछ नहीं रह जाएगा।"

'मैं तो यही देखती हू कि अवसर पाते ही सिद्धांतों की माला जपने वाले भी उन्हें निरर्थक कहकर सबसे पहले एक ओर फेक देते है।"

''यह सबकी वात नहीं है। अधिकांश व्यक्ति इस बात को पसंद नहीं करते वह इस प्रवृत्ति की कसकर आलोचना करते हैं और विरोध जतलाते है। गलत को सारे लोग आंख बद करके स्वीकार कर लें और निरंतर अन्याय महते चले जाए यह मानवीय स्वभाव नहीं है।'' ''वास्तव मे जो होता है मैंने तो उसी की ओर सकेत किया है।''

'गलत का यदि एक व्यक्ति भी मुखर होकर प्रतिरोध करता है तो उसे दबाना सभव नहीं है। चार सौ साल पहले राजरानी मीरा ने महारानियों के तौर-तरीकों को तोड़कर फेंक दिया था और राजमहल छोड़कर गिलयों में निकल आई थी। उस काल में क्या कोई कल्पना कर सकता था कि सात पर्दों में छिपाकर रखी जाने वाली महामहिम राजरानी आम लोगों के बीच में पहुंचकर उन जैसा जीवन जीने लगेगी और गजकुल की मर्यादा को झूठा अहंकार घोषित कर देगी? पर मीरा ने क्या वह सब जो आज भी अकल्पनीय लगता है—िकया नहीं था? बस बात इतनी है कि हमारी इनकार में कितना बल है यहीं से प्रतिकार का बिगुल बज सकता है। हम भीतर ही भीतर विरोध जीते है और जीवन के गणित में सुविधाओं के समीकरण खोजने लगते है तो हमारा वह विरोध फिर आग नहीं बर्फ बन जाता है।"

जर्मिला के चेहर पर अवज्ञा का परिहास उभर आया और वह बोली—''पिछले चार सौ सालों में मीरा जैसे कितने उदाहरण गिना सकते हैं? हम छुद्र संसारी जीवन महान् और स्थायी के लिए प्रतिशास्त खंड नहीं रह सकते। जितना उच्च और महान् है—वास्तिविकता के धरातल पर देखें तो हवाई है। जब गाड़ी छूटने लगती है तो पिक्त में बने रहकर टिकट पाने का धीरज किसी में बाकी नहीं बचता।''

उसकी इतनी सटीक लौकिक उक्ति सुनकर में हस पड़ा और मुझे खयाल आया कि गाड़ी स्टेशन पर बहुत देर से ठकी खड़ी है और हम यह बात पूरी तरह भूल गए है। अगर गाड़ी सारी रात यो ही अविचलवादी रही तो क्या होगा। पर मैने उर्मिला का ध्यान उस ओर नहीं खीचा। मैने कहा—''हम लोग उन कीर्तिनियों के डिब्बे को छोड़कर किसी और ही डिब्बे में चलकर बैठें तो अच्छा है। कम से कम वहा आपस में बाते करके समय तो काट सकेंगे।"

र्जर्मला ने प्लेटफार्म पर पड़ी बेंचो पर नजर डालकर कहा—''डिब्बो में तो बहुत उमस होगी। वाहर थोड़ी हवा तो है—यहीं घूमते-फिरते हुए गाड़ी चलने की प्रतीक्षा करते रहें तो क्या हर्ज है?'' मै और उर्मिला प्लेटफार्म पर आगे बढते चले गए। प्लेटफार्म के दूसरे सिरे पर एक वेच खाली पड़ी थी। हम दोनो उस पर जाकर बैठ गए। वहा तेज राशनी भी नहीं थी क्योंकि बिजली वाला खंभा वहा से काफी हटकर था।

मैं बोला—''कैंसा अजीव संयोग है कि हम घर से तो तीन लोग चले थे और लौटते-लौटते दो ही रह गए।''

'प्रायः ऐसे सयोग अच्छे ही होते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि वह भी साथ होते तो कितना झीखना और रोना पीटना हो जाता। क्या तब हम नाग इतने मुक्त भाव से सब तरह की बाते कर सकते थे?''

'क्यो नहीं कर सकते थे? मैं तो पड़ित जी को भी बातों में खींच तेना। कुछ विरोधी स्वर उनकी ओर से आते तो बातों में और भी मजा रहता।''

"अजी राम का नाम लो। वह इस तरह की बातों में पडना वक्त की वर्बादी समझते है।"

'पर जब हमारे सामने वक्त के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं तब भी वह वक्त की तरफ पीठ करके खड़े हो सकते थे?''

उर्मिला हस पड़ी और बोली—''हम वक्त की ओर से पीठ भी फेर लें तो क्या वह अनुपस्थित हो जाता है। फिर वह पीठ की तरफ से घूमकर सामने जाकर खड़ा नहीं हो जाता?''

मैने कहा—''बिल्कुल खड़ा हो जाता है। समय से ज्यादा धृष्ट और कीन हो सकता है?''

''धृष्ट हो या कुछ पर एक वात तो जरूर है, वह रुकता किसी के लिए नहीं है।'' -रुकता ह, अगर काइ उस रोकना चाहे ।

''यह कैसे?''

''जेसे हम लोग उसे पकडकर वैट गए हैं और वह हमारे सामने नतिशिर खड़ा ह।''

टर्मिला ने वेच पर रखा साडी का पैकेंट उठाकर अपनी गोट में ग्खते हुए कहा—''लगता है यह आपका ही किया हुआ षड्यंत्र है जो गाडी यहा आकर खडी हा गई है और आपने एक बार भी यह जानने का प्रयास नहीं किया कि गाडी रुके रहने की क्या वजह है।"

'बंकार है कुछ भी जानने की कोशिश: तुमसे वातें करने का जितना भी वक्त मिल रहा है—वह फिर मिले न मिले। मै कुछ मिनट यह वात जानने में क्यों गवाऊ कि गाडी क्यों नहीं चल रही है।''

"लगता है मुझसे बातें करने का आपका बड़ा लोभ है?"

'अपने आप से वातें करने का लोभ किसे नहीं होता?''

''इतनी देर से जो वाते हम लोगो के बीच होती रही है—क्या वह सब आत्मालाप है?

"आप क्या यह नहीं जानती कि जो कुछ हम लोग बोलते है वह ध्वनिग्राह्य यत्र में सुरक्षित होता रहता है, भले ही वह पृथ्वी पर हमारी पकड़ में न आए पर वायुमडल में तो चिरकाल के लिए सुरक्षित रहता ही है।"

''वायुमडल में ही क्यों, उसे तो आप अब कैसेट में भी पकडकर रख सकते हैं।

''अवचेतन से निकलने वाली सवेदनाओं को जड़ यंत्र में भरने का कोई उपाय नहीं है। उसे हम कानों से नहीं स्मृतियों से सुनना चाहते हैं।''

''लगता है आपकी स्मरण शक्ति वहुत जबरदस्त है जो इतनी-इतनी बातो को स्मृति में संजोए रह सकते है।''

''यह वाते अच्छी-बुरी स्मरण शक्ति की मोहताज नहीं होती। यह दूरागत होते हुए भी मन के निमृत प्रागण मे दोलायमान रहती है।''

''अच्छा आप कविताएं क्यो नहीं लिखते?''

"मै कविताए सुनता हूं और उन्हें जीने लगता हूं। अक्षरों में लिखी हुई कविताएं ही काव्य नहीं होतीं अपने मन चाहे किसी से हुआ संलाप ही सबसे जीवत कविता होती है।"

"पर यह कविता भी टहरनी कहां है? मुड़ी में भरी वालू जैसी रीन जाती है।"

"वालू में आईता हो तो फिर वह मुड़ी में बट रहती हे-झरती नही है।"

'आप भावनाओं को कव तक वास्तिवकता के वहम् में ग्ख सकते हैं? वह नब क्षणिक इंद्रधनुपी है। वस्तु जगत् का असहा ताप वाष्प और ओम कणों को कव नक अक्षय रहने दे सकता हूं।"

'जितने समय भी इदधनुप आकाश में रहता है वह इद्रधनुष ही होना है। उसे हम अपने जनाए हुए समय के मानदड़ों में क्यों केंद्र करके रखें? केवल सकेत ही अक्षर है वाकी तो निरतर क्षयधर्मा ही है।"

उर्मिता वोली—''यह सच भी तो कविता की ही बाते हैं। असली बात तो यह है कि आपको जीवन में क्या मिला है। आपको जो उपलब्ध है वह अन्य लोगों की दृष्टि में स्तुत्य और श्रेयस हो सकता है पर वह आपके लिए कितना ग्राह्म है इसी में आपका और आपकी उपलब्धि का रिश्ता तय हो सकता है।"

'जब हमारा यथार्थ हमारी ही सकुल परिधि में चक्कर काटकर रह जाता है में हमारा अपना अस्तिन्व हमारे अपने लिए ही बोझ जैसा हो जाता है उमिला जी। आपने देखा होगा, इस इनिया में बहुत लोग ऐसे है जिन्हें बहिर्जगन् में घटने वाली होभ हर्षक घटनाएं रचमात्र भी नहीं छू पाती और हमारी कुछ समस्याएं हमें ठीलकर रछ देती है।"

उर्मिला चोली-''चोटियों की पात पर दस बूद पानी भी महाजलप्लावन जैसा

मैने कहा—"मगर उनकी सामूहिकता उससे अपनी रक्षा कर ले जाती है। हम भी सामूहिकता के चल पर अपना अस्तित्व बचाए रह सकते हैं। हमारा प्रवास ही यह होना चाहिए कि हम दूसरों में शामिल हो और उन्हें भी स्वय से जोड़ें। किसी या भी नकार देना कोई उपलब्धि नहीं है। शायद आप इसे मेरी अनिधकार चेष्टा मने कि मै कहूं पंडित जी चहुन भोले व्यक्ति है। बस दिक्कत यही है कि उनका लीकार 'नहीं' से शुरू होता है। क्या आप ऐसे एक भी व्यक्ति के परिचय के क्षेत्र मंनहीं है जो 'नहीं' से ही अपनी बात शुरू करता हो?"

"जव आप मुंह खोलते ही नहीं बोलेंगे तो आपकी बात को सुनने-समझने का आह किसमें होगा?"

"कुछ लोग ऐसे होते ही है जो बहुत धैर्य और कौशल से स्वयं को उपस्थित कौका पाते। यह कुशलता प्रतिभा का चमत्कार नहीं है बल्कि चालाकी भरा अंटाज

"क्या करू मेरी अल्पबुद्धि शब्दों की चीर-फाड नहीं कर पानी वह 'काल ए

।'' 1डी

- की यानी ; बनी

> ाहे।" मणी से

नयन की फवि पाश

एक ऐसा

आभास देते

की कोशिश

ार है। उपेक्षा ; प्रयत्न साध्य अततः वह भी खे पुल / 139

स्पड ए स्पेड' (कुल्हाडे को कुल्हाड़ा ही) समझती है।''

''अब यह तो मै नहीं मान सकता कि आप चीजों की बारीकी तक नहीं पहुंचती या उन्हें नहीं समझ पाती। मैं जब से आपके साथ हूं बराबर देख रहा हूं कि आप हर बात और स्थिति का गहराई से विश्लेषण करती चली आ रही है फिर क्या कारण हो सकता है कि बरसों तक साथ रहने पर भी आप अपने पित को कुछ नहीं समझा पाती या कि उन्हें अपने 'पाइट आफ ब्यू' तक नहीं ला पाती।''

''आपने दाम्पत्य जीवन भोगा होता तो आप इस बात को आसानी से समझ जाते। जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों के साथ हम निरंतर रहते है उन्हें हर बात विस्तार से समझाने का धीरज हममें वाकी नहीं रह जाता है। हम चाहते है वह हमारे सकेत पकडें। वह बच्चे तो होते नहीं है जिन्हें हर बात की भूमिका समझाई जाए।"

''हर व्यक्ति में एक बच्चा छिपा होता है और उसे वच्चा मानकर ही हम धैर्य से समझाए तो वह न केवल समझ जाता है बल्कि हम उसका विश्वास भी जल्टी ही अर्जित कर लेते है। यह सारी सामाजिकता संवधों से जुड़ी हुई है जिसमें पारस्परिक विश्वास की भित्ति मजबूत होने से ही जीवन का द्वद्व कटता है।''

''हो सकता है मेरा धैर्य पूरी तरह चुक गया हो और मैं जिसको जितना जानती हू उससे आग कुछ समझने की उत्सुकता ही मुझमे बार्का न बची हो। मेरी समझ को ग्रहण लग गया हो या वह बासी हो चुकी हो।"

'मैं फिर वहीं बात कहूंगा कि सह अस्तित्व के लिए जिम्मेदारी से साझेदारी निभानी पड़ती है। जिसे हम छोड़ न सके उससे ऊब जाना खतरनाक है। निजीपन और नयापन निरतरता से जुड़ा होना मैं अपरिहार्य मानता हूं।"

"बहुत बार जिसे हम जुड़ना कहते या समझते हैं वह वास्तव में जुड़े होने की विवशता होती है। आपने नवीनता की बात कही है, वह मै मानती हूं। बने बनाए साचो की एकस्पता को तोड़ने के लिए नवीनता आवश्यक है पर बाहर की दुनिया में वह वहुत कम है। वही गिनी चुनी चीजे स्थितियां और परिवेश है—अभिव्यक्ति की भापा तक में बहुत कुछ नहीं बटल पाता। इस विवशता से कौन उवर सकता है।"

"आपने शायद इस संबंध में भी सोचा होगा कि नवीनता हम ही निर्मित करते हैं। हम स्थितियों की ऊब को काटने के लिए नए कोण तलाश करते हैं। कहना चाहिए कि इस तरह हम खेल जारी रखते हैं। भूमि वही होती है। मगर हमारे खेलने के स्थान में परिवर्तन हो जाता है—यानी खिलाड़ी जरा हटकर किसी बदली हुई भूमिका में चला जाता है तो वह भूमि भी एक तरह से नई लगने लगती है। जैसे हम कुछ दिनों स अपने घर-परिवार से कहा वाहर निकल जाते हैं ता घोड़ दिनों वाद लौटने पर सारा कुछ नया लगने लगता है।"

''कहते चिलिए, मुझे आपकी बाते अच्छी लग रही है और मै उन्हे सुनते रहना चाहती हू।''

"चलिए तो फिर मै कुछ नहीं कहता।"

उसने मेरे कंधे का स्पर्श करके कहा—"नहीं कहने से तो काम नहीं चलेगा क्योंकि फिर हम दोनो यहा निपट अकेले बैठकर क्या करेगे। हमारे पान तो ताश की गड़ी भी नहीं है।"

"यानी तांश की गड्डी स्थानापन्न है यह मेरी वकबक?"

"आपकी वातों में बासीपन नहीं है। इनमें एक नयापन और रमणीयता है।" मैने हसकर कहा—"ग्मणी आप है और रमणीयता मुझमें है यह तो बड़ी विपरीत-सी स्थिति हुई।"

"आप में ग्मणी नहीं है यह आप कैसे कह सकते है। क्या हमेशा घर की कमरों की स्थिति एक जैसी ही रहने देते हैं? उनमें वदलाव नहीं करते यानी सोफे-मेज कुर्सिया दीवान रैक वगैरह स्थायी रूप से अपने एक ही स्थान पर बनी रहती है?"

''नहीं तो। महीने दो महीने में लगभग सभी कुछ इधर-उधर हो लेता है।''

''बस यही तो रमणी करती है। इस दृष्टि से हुए न आप रमणी। रमणी से एतराज हो तो अर्धनारीश्वर भी कहे जा सकते हैं।''

'मै इसी नवीनता की वात कह रहा था। नवीनता हमे निरंतर उन्नयन की ओर ले जाती है। नए-नए सपनो और आशा—आकांक्षाओं से जोड़ती है। कवि पाश ने यह ठीक ही कहा है, 'सबसे खतरनाक है सपनो का मर जाना'।"

"आप कहना चाहते हैं कि कुछ हो न हो हमें औरों की नजर में एक ऐसा भरम बनाए रखना चाहिए कि उन्हें हम नवीन दिखाई देते रहें।"

''ऐसा तो मैने शायद कभी नहीं कहा पर दूसरों को कुछ अच्छे आभास देते रहना भी कुछ बुरा नहीं है।''

'भेरा खयाल है आभास भी एक सच्चाई हो सकती है पर अकेल की कोशिश से वह भी कहीं नहीं ठहरती।"

'हा इसके लिए दोनों ओर से ईमानदारी और चाहत दरकार है। उपेक्षा अथवा शैथिल्य हमे गलन परिभाषित करते है। जीवन मे सारा कुछ प्रयत्न साध्य है। लाखो वर्षों में जिन मूल्यों का निर्माण और विकास हुआ है अतत वह भी ना यत्न साधित हा है।

''मून्यों के साथ ही मृल्यहीनता का भी निर्माण और विकास एक समातर प्रक्रिया है इसकी ओर भी कभी देखते हैं आप?''

"नकार को हम सामने क्यो रखे जविक हम इस तथ्य से आश्वस्त है कि जीवन और जगत् का समस्त व्यापार प्रयास और उद्यमशीलना से जुड़ा हुआ है। प्रयास और अध्यवसाय ही हमारे जीवन को सुदर और उत्साहप्रद बनाते हैं।"

उमिंना ने मुझे टांका—''मगर प्रकृति की ओर से कोई ऐसा साम्यवाद अभी नक आरंभ नहीं हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए निश्चित तौर पर स्वय को सिद्ध करने के लिए अवसर पा जाए। पूरी जिंदगी निकल जाती है पर ऐसा एक भी अवसर नहीं जुटता कि आदमी कभी सार्थक ढंग से जीने के थोड़े से क्षण भी पा जाए। मैं पूछती हू, इसमें किसका ढांप है?"

'यह कहना बड़ा मुश्किल है कि दोष किसका है पर इतना तो निश्चित ही है कि मनुष्य को जो प्रकृति प्रदत्त एक वड़ा वरदान विवेक मिला है उसका उपयोग किया जाना चाहिए।''

"आपने फिर वही चाहिए वाली कठिन शर्त सामने रख दी। विवेक कोई इलहाम की तरह नाजिल नहीं होता। उसके निर्माण के पीछे भी सामाजिक शक्तियों का हाथ होता है। जो समाज ही विवेक से खाली हो उसमें व्यक्ति विवेकशील केसे हा सकता है? पशुओं की तरह हाकी जाने वाली अधिकाश जनता तो किसी तरह अपना आधा चौथाई पेट भरकर पशुवत् जीती चली जाती है और आप ऐसे गए वीते समाज में विवेक की रागिनी अलाप रहे है।"

में उसकी बात सुनकर एक क्षण के लिए निरुत्तर रह गया और बोला—''विवेक को हम कभी खारिज नहीं कर सकते—वह मानवीय गुण है जो हमारे भीतर और हमारे अस्तित्व का हिस्सा है।"

इस वार वह और भी अधिक आक्रामक हो उठी—"हमसे बाहर तो कुछ भी नहीं है। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्माड हमारे भीतर स्थित है—आत्मा मन, बुद्धि-चित्र, अहकार और कितनी ही अगैरा-बगैरा चीजें हमारे भीतर भरी पड़ी है, फिर हम वाहर टक्कर क्यों मारते फिरते हैं? जब मन हो, सारा कुछ वांछित भीतर से ही क्यों नहीं ले नेतें? जरा-जरा सी चीजों के निए रिरियाते क्यो रहते है।"

उसके विद्रूप का वस्तुतः हमारी व्यवस्था और सामाजिकता के पास कोई वाजिव उत्तर नहीं था। मैंने एक कमजोर-सी कोशिश की—''दरअसल निरपेक्ष कुछ नहीं है। यह जो वाछित और इच्छित को तुम भीतर से न पाने की बात कह रही हा—यह पाना भी काफी कुछ सभव है। हम सच में तो इतना अल्प चाहिए कि उसके लिए वहुत टक्करे मारने की जरूरत नहीं है। पर अज्ञान के कारण हम सारा कुछ उपलब्ध होते हुए भी टकरात रहते हैं। उसी तरह जैसे अधेरे में म्थान का विस्तार कुछ अर्थ नहीं रखता हम एक दूसरे से गतिशीलता के क्रम में टकराएंगे ही। वस्तु एक हो और पाने वाले की सख्या दो या अधिक हो तो टकराहट वच नहीं सकर्ता। जिस समाज में सभी कुछ सबको उपलब्ध होता है वहा यह संघर्ष वच जाता है।"

'मैं कहती हूं वहा भी नहीं बचता। मनुप्य की संचित करने की इच्छा या कि सभी कुछ मेरे पास हो वाली बुभुक्षा भी सहज और जन्मजात है। चीजें ज्यादा होगी तो भी सबको नहीं मिल पाएगी—मोनोपोली अथवा एकाधिकार की भावना को कैसे समाप्त करेगे?"

''इसके लिए शिक्षा की जरूरत है क्योंकि संस्कारों को जन्मजात मानना ही गलत है। वह सुशिक्षा से कल्याणपरक बनाए जा सकते है।''

''फिर वह शिक्षा या सुशिक्षा इस दुखी और अभावों की मारी दुनिया मे आएगी कब ?''

मैने हसकर कहा—''वह सुबह कभी तो आएगी, भूख और प्यास की मारी दुनिया जब न सतायी जाएगी।''

'आप मेरी जिज्ञासा को हंसकर उड़ाने की कोशिश न करे। जब आप हारने लगे और आपके सब तर्क चुक गए तो कविता बताने लगे।''

मै कुछ कहता तभी विपरीत दिशा से किसी गाडी के आने का आभास मिला। मे उर्मिला से वोला—''चलिए जल्दी कीजिए उधर से एक गाडी आ रही है।''

वेच छोड़कर उर्मिला उठ गई और मेरे साथ तेजी से चल पड़ी। हम दोनों एक ऐसे स्थान पर बैठे थे जहां से पुल पास पड़ता था। जब तक हमने पुल पार किया गाड़ी प्लेटफार्म पर आ पहुंची।

जो भी डिब्बा सामने पड़ा मैं उसमे घुसते हुए उर्मिला से बोला—''जल्दी करो—यहां गाडी एक मिनट से ज्यादा नहीं ठहरेगी।''

मैंने भीतर से हाथ बढ़ाकर उर्मिला को अंदर खींचा ही था कि गाड़ी चल पड़ी।

तेव हर की पर इस है। लेख समग्र

समङ

खाई

ऑक्

समर्प

किस

कया .

लिए '

्क

पाटने

विलक्ष

से आ

को दृ

44

क

**हे**?

कि

हम दोनों ने दौड़कर जल्दी-जल्दी पूरा पुल पार किया था इसलिए दोनो हांफ रहे थे। जब सांसो की गति कुछ सम हुई तो टर्मिला ने पूछा—''यह गाड़ी कितनी देर मे पहुच जाएगी?"

मै बोला—''पहुंचने को तो यह जरा देर में ही स्टेशन पर जा लगेगी पर हम अपने शहर मे नहीं विल्कि दिल्ली मे ही होगे।"

"आय! फिर इस गाड़ी में क्यों चढ गए?"

''वह इसलिए कि जो गाडी स्टेशन पर अटकी पड़ी है, उसको पूरी रात अटकना पड सकता है। हम लोग सारी रात उस छोटे से स्टेशन पर क्या भूखे मरते? रात के दस वजते-बजने चाय वाला और टिकट बाटने वाला बाबू भी वहा ठहरने वाले नहीं थे।"

वह घबराकर बोली—''अब क्या पूरी रात हमें दिल्ली में ही गुजारनी होगी।'' मैने यह कहकर उसकी घबराहट और बढ़ा दी—''देखेगे। हो सकता है रुकना ही पड़ जाए। किसी होटल या लॉज में तो जगह मिल ही जाएगी।''

''आपका शहर दिल्ली के इतना नजदीक है, क्या वहा जाने का दिल्ली से कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होगा?''

मैंने उसको सात्वना दी। दिल्ली से वहुतरे साधन मिलेंगे। मै तो तुमसे मजाक कर रहा था। पुरानी दिल्ली से अभी कितनी ही गाड़िया मिलेगी।" अपनी घड़ी देखकर बोला—"यसो के मिलने की भी उम्मीद है। कुछ भी नहीं होगा तो टैक्सी भी ली जा सकती है। जैसे भी होगा मैं आपको आज रात ही आपके पति देव के पास पहुंचा दूगा।"

वह शंकित होकर बोली-''पता नहीं वह होगे कहा? हम घर ठीक वक्त से

पहुच जाते तो उन्हें शायद भटकना न पडता। जोखन तो चला गया होगा। मकान बद देखकर उन्हें न जाने कहा रुकना पड़े रात को।"

मै चिता के स्वर में बोला—''हा यह हां सकता है कि वह पनवाड़ी से चाभी न ले पाए हो। पर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता।''

वह साधारण घरेलू औरत की तरह बोली—''जब जो मुसीबत झेलर्ना होतो है, होती ही है। नहीं तो दिल्ली से अच्छी भली गाड़ी चर्ला थी—फालतू में वीच में ही अटक गई। नहीं तो कब के घर जा पहुचते।''

मैंने सहानुभूति से कहा—''और क्या? अब तक तो कब के पहुंच जात। गाव देहात के लोग तो इतनी दूर पैदल ही चले जाते है। एक बार तो ऐसा हुआ कि दिल्ली से जिस बस मे बैठा था वह आधे रास्ते में जाकर खराब हो गई। आखिरी वस थी इसलिए किसी दूसरी वस के मिलने की आशा भी नही रही। मैंने आव देखा न ताव वहीं से पैदल चल पड़ा और दो-ढाई घंटे मे घर जा लगा।''

वह मेरी ओर देखकर बोली-'क्या अब ऐसा नहीं कर सकते थे आप?"

''कर क्यों नहीं सकता था? गाडी जंगल में न खडी होती और आप साथ न होती तो मैं पैदल ही चल पड़ता। दरअसल सड़क के रास्ते पर कई आसानिया है—कुछ भी न मिले ट्रक तो सारी रात चलते ही हैं।''

वह पछतावे से बोली—''फिर तो मैं आपके लिए मुसीबत ही साबित हुई। मेरी ही वजह से आपका पूरा दिन खराब हुआ और अव रात भी काली होती टिख रही है।

"ऐसा आप कैसे कह सकती हैं? हो सकता है मैंने मन ही मन प्रार्थना की हो कि कुछ ऐसा बानक बने कि आप मेरे साथ अधिकतम समय तक रह सके।"

"ऐसी प्रार्थना आप क्यो करेंगे? मेरे साथ रहने में ऐसा क्या है।" कुछ क्षण ठहरकर बोली—"में तो वैसे भी आपके साथ ही रहती—यहां न सही घर मे तो होती ही होती।"

इसी समय गाड़ी तिलक ब्रिज पर पहुंचकर थम गई, मैंने उर्मिला से कहा—''हम लोग यही उत्तर पड़ते हैं। यहा से बस और ऑटो कुछ भी मिल जाएगा। हम पुरानी दिल्ली स्टेशन या अतर्राज्यीय बस अड्डे पहुंच जाएंग। वहा से कोई-न-कोई साधन उपलब्ध हो जाएगा।''

उर्मिला गाडी से उतरकर प्लेटफार्म पर चनने हुए बोली—''फिर वही उल्टी गिनती शुरू।'' " 西湾 衙府 天命 下野

"'उन्टे वास वरेली को' कहावत झूठी कैसे हो सकती है? कभी-कभी ऐसे अवसर आ ही जाते हैं कि आपको फिर वहीं लौटकर आना पड़ता है जहां से कि आप चले थे। कहना चाहिए—दुनिया गोल है।"

तिलक ब्रिज की सीढिया उतरकर हम दोनों मुख्य सड़क पर पहुच गए। वहां से लगातार वस गुजर रही थीं। मैने उमिंता से पूछा—''बोलो कहां चले—पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन या बस अड्डा?''

''कहीं भी जहां से घर जल्दी-से-जल्दी पहुचा जा सके।''

'तो फिर वस अड्डा ही चले क्योंकि वहां अभी वसे मिल जाएगी और इतजार भी नहीं करना पड़ेगा। यों गाडिया भी कई जाएगी पर मुझे उनके समय का कोई पक्का पता नहीं है।''

वहादुर शाह जफर रोड पर वस स्टाप के सामने हम ठहर गए। कश्मीरी गेट की ओर जाने वाली वस ज्यों ही हमारे सामने आकर रुकी, मैं बोला—''यह वस हमें बस अड़े के पास ही छोड़ेगी। आओ-आओ।''

बस मे मैंने टर्मिला को पहले चढाया और स्वय वाद मे दाखिल हुआ।

वस चल पड़ी तो एक खाली सीट पर उर्मिना के पास बैठकर मैं बोला—''वैसे तो यह महिला सीट है पर यहां कोई दूसरी महिला आसपास खड़ी नजर नहीं आ रही है इसिनए तुम्हारे पास बैठने का लाभ मुझे मिल गया।''

''कितनी देर के लिए? <mark>बस तो शायद जल्दी ही अपने गतव्य पर पहुच</mark> जाएगी।

''हां, कोई पद्रह मिनट में। पर उत्तर्ना देर ही सही।'' कहकर मै सीट से उठकर सबसे पिछली सीट पर बैठे कडक्टर से टिकट लेने चला गया।

टिकट लंकर लौटा तो बस दरियागज से गुजर रही थी। लाल किले के सामने आकर वस ठहरी तो अधिकाश सवारिया वही उतर गई।

र्जर्मिला भोहे टेढी करके वोली—''अब आप किसी भी महिला सीट पर जा बैठिए—सभी खाली पडी है।''

इधर-उधर नजरे घुमाकर मेंने कहा—''मैं एक ही महिला सीट को लेकर संतुष्ट हूं फिलहाल।''

पाच-सात मिनट बीतते-बीतते वस कश्मीरी बस स्टाप पर पहुच गई। मैं उठते हुए वोला—''वस यहा से ढाई-तीन सो गज पैदल का रास्ता है—हापुड गढ़ मुक्तेश्वर या गाजियाबाद जाने वाली कोई भी बस यहा से मिल ही जाएगी।''

बस स्टैंड पहुचकर मुझे डी.टी.सी की एक बस दिखलाई पड गई। मैने उर्मिला

से कहा—'प्राइवेट बसे जगह-जगह ठहरती जाती हैं और सवा डेड घंटे से पहले नहीं पहुचती। यह डी टी सी. की वस बस गिने चुने स्टापों पर ठहरेगी। चलों इसी से चलते है।"

डी.टी.सी. की वस में हम बैठे ही थे कि वह चल पड़ी। मैंने खाली सीट की ओर सकेत करके उर्मिला से कहा—''तुम वह सीट घर लो। मैं टिकट लेकर आता हूं।''

उर्मिला उस सीट की तरफ वढी तो कंडक्टर वोला—''बाऊजी आप भी सीट पर जा के बैठो मैं उधर ही टिकट बांटने आ रहा हूं।''

मै उर्मिला की बगल मे जाकर बेठ गया और संताब प्रदर्शित करते हुए बोला—''अब तो हम लोग शायद एक घटे से भी पहले अपनी मजिल पर पहुच जाए।"

''चलो अच्छा है, देर से ही सही--यहां आकर ठीक किया। पहले यहीं आए होते तो बेकार की भागम-भाग से तो निजात मिल जाती।''

"तुम्हारी धारणा के हिसाब से यहा भी होनी कौन सा पीछा छोड देती? तब देर का और कोई कारण बन जाता। जब देर होनी थी तो फिर उसे कौन रोक सकता था?"

"हां यह तो है फिर भी आदमी सोचता है ही कि यह न करके यह किया होता तो शायद अच्छा था।"

"करना और पछताना आदमी की फिनरत है। ईसाई धर्म के अनुसार यह सृष्टि पाप से उत्पन्न हुई है इसीलिए इसमे पछतावा ही पछतावा है। पछतावे से छुटकारा पाने के लिए ही आत्म र्स्वाकृति है जिससे मन पर कुछ बोझ न रह जाए।"

"यह बात बड़ी विचित्र है कि इस सृष्टि के मूल में पाप है। जो एक निश्चित प्रक्रिया का परिणाम है और मनुष्य या किसी के हाथ में अपना पैदा होना नहीं है उस पर भी पाप का आरोपण किया जाता है। इस तरह तो आदमी में वेवजह अपराध बोध जन्म लेगा।"

"अब इस सवध मे क्या कहा जाए। सभी धर्मो की सृष्टि को लेकर अलग-अलग अवधारणाए है। हम हिदू पुनर्जन्म और संस्कार मानते है। आत्मा को सारे टोषो से मुक्त खयाल करते है।"

उर्मिला बोली—''यह सस्कार वाली थ्योरी तो कुछ समझ में नहीं आती।'' ब्राह्मण के बेटे मे तो ब्राह्मण वहां के ही संस्कार होते होंगे क्योंकि जन्म जन्मातरो स वह ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न होकर अच्छे सस्कारो की मपदा संग्रहीत करता रहा हागा।"

मै वोला—"माना जा सकता है कि वह श्रेप्टता लेकर ही उत्पन्न होगा।" उर्मिला विद्रूप की हंसी हसते हुए वोली—"अगर पैटा होते ही वह चाडाल या कसाई को दे दिया जाए तो जाहिर है वहा उसे चाडाली अथवा जीव हत्या का कार्य करने को ही मिलेगा। तब उसका ब्राह्मणत्य का संस्कार वहा जाकर कैसे चरितार्थ होगा?"

''हो सकता है उसका वह सस्कार वहा जाकर भी बलवान बना रह जाए ओर वह उस धंधे में रुचि ही न ले। यदि वह कार्य विवशता वश करना भी पड जाए तब भी उसमें उसकी कोई दिलचस्पी पैदा न हो।"

"ऐसा नहीं हां सकता। ऐसा होने लगे तो सब लोगों के पैतृक धधे चौपट हो जाएंगे। जबिक हम हमेशा से देख रहे हैं कि व्यवसायी का कोई बच्चा नौकरी करने में दिलचस्पी नहीं रखता।"

मैने कहा—''यह दिलचर्सा की बात नहीं है। यह सुविधा का प्रश्न है। कोई धधा खोजने या नौकरी तलाशने जाने की असुविधा से बचने के लिए प्राय लोग अपने पैतृक धधे में लगे रहते हैं मगर अब यह प्रवृत्ति भी बराबर बदलती जा रही है। जैसे-जैसे काम करने के लिए विविध क्षेत्रों का विस्तार होता जाएगा पेतृक धंधो का आकर्षण स्वय ही खत्म होता चला जाएगा। अब अध्यापक का बेटा अध्यापक और पटवारी का बेटा हमेशा पटवारी नहीं बनेगा। प्रत्येक मनुष्य इस ससार में आकर अपने भीतरी मनस्तत्त्व की भूमि ही खोजता है। ससार में ऐसा कभी नहीं होता कि ब्राह्मण के पुत्र में हमेशा वही गुण हों जो ब्राह्मण की जीवनचर्या के लिए अपरिहार्य हैं। यही कारण है कि पुराकाल में वर्ण व्यवस्था प्रतिष्ठित हुई थी। उसमें काफी लचक थी। व्यक्ति का वर्ण जन्म से नहीं कर्म करने से निश्चित होता था।"

'पर भारतीय समाज में कभी लचीलापन रहा होगा, इसकी तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर पाती। हमारी वर्ण व्यवस्था संस्कारो के नाम पर एक क्रूरतम बेड़ी ही साबित हुई है। और आज बीसवीं सदी के अत पर भी उसमें शुभ की ओर जाने वाला कोई उल्लेख्य लक्षण विकसित हुआ है ऐसा भी नही लगता। वर्ण व्यवस्था के नाम पर जो एक जड़ सामाजिकता निर्मित हुई है उसने तो जैसे सहज ढग से जीने की इच्छा ही लील ली है। पता नही कितने नर-नारी इस वर्ण व्यवस्था की नृशंस बेदी पर गाजर-मूली की तरह बिल चढ जाते है। शायद इस हत्याकांड का कोई हिसाव लगाना भी संभव नही है। मबसे विचित्र बात तो यह है कि पुरुष समाज चेतना संपन्न होने का दावा करते-करते उसी जड सामाजिकता का हामी बन जाता है जो युगों से इस समाज को कायर और खाखला बनाती चली आ रही है।"

मुझे उसकी वाते सुनने में दमदार और सही लग रही थी इसलिए मैंने उर्मिला के बोलने में बाधा उपस्थित नहीं की। वह कह रही थी—"दरअसल होता यही है कि हम भारतीय बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं। यह भी एक तरह की मानसिक बीमारी है कि हमारा आशय तो बहुत हीन हो और हम उसे महानता के कीमखाब में लपेटकर पेश करें। यह कुठा एक पूरे समाज की दृष्टि है। हमारे श्रीमान् जी को ही लीजिए। जब वह वातें करते हैं तो वेद-वेदांग श्रुति-स्मृति, उनके जिह्नाग्र पर आकर छोटे पहुने लगते हैं। पर इन सबके बावजूद मानसिकता यही रहती है कि उनकी पत्नी उनके बनाए हुए संकीर्ण साचे से जरा भी इधर-उधर न हो जाए और अगर कभी किसी के साथ हंस वोलकर खुश होने का अवसर पा जाए तो उसे दंड देने की गरज से उसका बटुआ लेकर ही भाग जाया जाए।"

बिना किसी लाग लपेट के उर्मिला ने जिस कड़वे सत्य को कह दिया वह सुनने मे वहुत कटु था मगर उसका यथार्थ इतना ज्वलनशील था कि उस पर उंगली उटाने की कहीं कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं थी। मै उनके इस गर्हित कर्म को किसी मनौवैज्ञानिक भावना मे लपेटकर स्पृहणीय भी नहीं बना सकता था।

मैने कमजोर स्वर में कहा—''इसका शायद कोई और भी कारण हो सकता है।''

"अब लीपा-पोती आप ही करे। मानव-व्यवहार पर शोध करने वाले इसकी सेकडों ढंग से व्याख्या कर सकते है क्योंकि विद्वानों को तो व्याख्याओं और पिरभाषाओं की अधी गलियों में घूमने का शौक ही होता है। मीमांसा करने में भी एक तरह का मानसिक व्यायाम तो होता ही है पर घोर और कटु यथार्थ का धरातल इससे कुछ बटल नहीं जाता। आदमी की हीन प्रवृत्तियों को मैं इतना देख चुकी हूं कि अब इस विषय में बातें करना भी लज्जाजनक मालूम होता है।"

'पर उसकी हीनता के बारे में बातें न करने से भी तो मन कुछ ज्यादा पवित्र या स्वस्थ नहीं हो जाता। जो मन में हो वह हर हालत में बाहर आना ही चाहिए। अन्यथा वह कोई दूसरी तरह की मानिसक ग्रिथ पैदा करेगा। कई बार मधुर शब्दों के प्रयोग के बजाय गाली का प्रयोग अधिक प्रभावी होता है।" रोष हो तो गाली ही दी जाती है उससे ही मन का जहर बाहर निकलता हे पर रोष और गाली भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है कि किसी पर भी गारत कर दिए जाए। जो आपसे गालिया खा सकता है वह कितना अंतरंग होगा यह कोई कहने की बात नहीं है। अपने पित को कोसने की मुझे कभी इच्छा नहीं होती। इतना ही अधिकार वह पा लेते तो भी गनीमत होती।

''पारस्परिक अनुपस्थिति सवादहीनता को ही जन्म दे सकती है।''

उर्मिला बोली—''संबंधो मे एक थ्रिल, एक थरथराहट एक विस्मृति की मूर्च्छना का अहसास ही न जगे तो सस्पर्शहीन साथ चारदीवारी मे रहकर कैद काटने जैसा है।''

"यही सच है। मुझे अतरगता हीन साथ के कई उदाहरण पता है। शायद हम जीना जानते ही नहीं या उसे स्थिगत करते चले जाते है। जितनी जल्दी हम भीतर से मरते है और बुझ जाते है उसे जान समझकर खेदपूर्ण आश्चर्य होता है। आगे बढ़ने से कतराकर जड भाव से कही ठहर जाते है। यह आगे बढ़े बिना ही एक पस्त वापसी है। शायद यही कारण है कि वास्तिवक थिरकन या सिहरन हम जानते ही नही हैं। जीने मे एक भीतर का जोश और जोर होता है। उस तरह के जीने में कोई जोखिम भी नहीं हो पर पता नहीं खुलकर जी लेने मे हममें यह निराधार अहसास क्यों जग उठता है कि कहीं यह अनैतिक और पापपूर्ण तो नहीं है।"

वह ठठाकर हंस पड़ी और बोली—''खुलकर सास लेने में कभी-कभी तो यह लगता है जैसे कोई अनिधकार चेष्टा कर रहे हैं। यह सिमटते, सिकुड़ते चले जाने वाला भाव ही संकुल, आत्मभीन और अततः आत्महीन बनाता है। जिस नदी मे मात्र रेत हो वहां नाव चलाने का उफान किसके जी मे पैदा हो सकता है?''

"हमारे दाम्पत्य जीवन में भी बहुत बार झूठी हया शर्म आड़े आती है। यह संबंध अधेरे का बनकर रह जाता है मानो प्रकाश में घनिष्ठता वर्जित हो। में एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहता हूं।"

उर्मिला ने अनुमान से मेरा प्रश्न पकड़ने का प्रयास करते हुए पूछा—''अवश्य पूछिए। आपसे तो अब किसी प्रकार का दुंराव रह ही नही गया है।''

"आपने कभी पिडत जी से खूब-खूब बाते की हैं। जब ऐसा लगा हो कि कितनी भी बातें करते चले जाने पर भी आपका मन भरा नहीं है। आप दोनो के बीच सवाद मुखरता की स्थिति क्या है।"

''उनके साथ वहुत संवाद करने की अनः प्रेरणा मेरे भीतर शुरू से ही

कभी नहीं जगी विल्क एक विचित्र अटपटेपन की अनुभृति ही आड़े आती रही है। विना कहे-सुने ही कोई पारस्परिक समझ बने, मैं यहीं सोचती रही हूं। मुझे पारस्परिक विश्वास अथवा विश्वसनीयता को टटोलना हमेशा लज्जास्पट लगता है।"

"क्या तुम यह नहीं सोचती कि वह भी नि शब्द और अमुखरित होकर आपसे कही गहरे, सस्पर्शों की कामना करते हो। वह बिना मागे कुछ माग रहे हों और आप उनकी ओर से याचना की कामना कर रही हों।"

"मै कोई अंतर्यामी तो नहीं हूं कि मै ही सोचती रहू कि किसी को किस समय क्या चाहिए और वह अपने मुंह से कुछ भी न कहे।"

आदमी का मन बहुत विचित्र हैं! उसमे तरह-तरह के अभिमान भरे होते हैं। वह कुछ न कुछ बात पर कभी-कभी रूठ जाता है। इसका कारण कोई बहुत बड़ा नहीं होता। हो सकता है उन्हें यह सोचकर क्षोभ होता हो कि आप उनके सामने ही एक गैर आदमी से बहुत सहज मन से खुला व्यवहार रखती हैं—हसतों बोलती है। मेरे प्रति आपकी अंतरगता उन्हें अपना अपमान भी तो लग सकती है।"

"अब निराधार वातो को लेकर कोई मन मे गांठ बांधकर बैठ जाए तो मैं क्या कर सकती हूं, आप ही बताइए?"

"आप उन्हें 'कोई' समझती है—यह क्या आप ठीक करती हैं। वह आपके जीवन में जबरदस्ती तो दाखिल नहीं हो गए हैं। आपने उनका वरण किया है। वह अपनी पत्नी को किसी से मुक्त व्यवहार करते देखकर स्वय को उपेक्षित अनुभव करने लगें तो इसमे उनका दोष तो कुछ नहीं है।"

"वह किसी से बातचीत करें या उसमें रुचि ले तो मैं कहां कोई दखल देने जा रहीं हूं। वह जहां अध्यापन करते हैं वहां न जाने कितनी लड़िक्यों में उनकी रुचि होगी—मुझे क्या पता?"

"आपको इस सबंध मे जानने की उत्सुकता होनी तो चाहिए। नहीं है तो यह भी उनके प्रति एक तरह से उदासीनता का व्यवहार है। इस तथ्य को आप कुछ इस दग से देखिए कि आपके पति किसी परिचित के घर मे जाकर आपकी ओर से तटस्थ हो जाएं और उस घर की गृहिणी के प्रति आकर्षण का मनोभाव दिखाएं—चाहे उसका कोई गंभीर अर्थ न हो। तब भी क्या आप सामान्य रह सकती हैं? मै नहीं समझता कि आप उस स्थिति में सहज और प्रसन्न रह सकेगी।"

उर्मिला हंस पड़ी और बोली—''चलो वह यही कर दिखाएं। तब मुझे यह तो पता चलेगा कि उनमें भी कहीं किसी के प्रति आकर्षित होने की भावना बाकी है।'' ''यह तभी तक जब तक वह वास्तव में वैसा नहीं करते। करने लगेगे तो शायद आप किचित भी सहन नहीं कर पाएंगी।''

''अच्छा तो आप उनसे कुछ ऐसा ही करा दीजिए और तब मेरा मनोभाव देखिए।''

"आपकी चुनौती का साफ मतलब ही यह है कि वह एकनिष्ठ है। इसीलिए आप उनकी ओर से पूर्ण निर्द्ध हैं। मुझे तो यही अपराधबोध हो रहा है कि मै आपके और उनके वीच में एक शीत युद्ध का कारण बन रहा हू। हो सकता है इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप वह हम दोनो को छोडकर चले गए हैं।"

"आपका अनुमान बेबुनियाद है। जो व्यक्ति एक अल्प परिचित के साथ अपनी पत्नी को छोड़कर चुपचाप खिसक जाए क्या वास्तव में वह अपनी पत्नी को गहराई से प्रेम कर सकता है? आप निश्चित रहे। देख लेना, वह घर में पहुचकर आराम से सो रहे होंगे।"

"अगर ऐसा हो तो मुझे बड़ी राहत मिलेगी।"

''बिल्कुल यही होगा। वह इस बात से बहुत संतुष्ट होंगे कि उनकी पत्नी की गांठ से कुछ भी खर्च नही होगा।''

"मैं यह बात नहीं मान सकता। वह आपके जायज खर्च पर रोक क्यों लगाने लगे?"

''जायज खर्च क्या है? इसे कौन तय करेगा? पति ही न?'' वह कठोर हमी हसकर बोली।

''जब पत्नी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो यह पति की इच्छा से तय नहीं होता कि वह अपने हित में कहां क्या खर्च करेगी।''

''यही आप एक बडी भूल कर रहे हैं। पत्नी की कमाई को कोई पति उसका स्वतंत्र अर्जन स्वीकार नहीं करता। हर पित यही चाहता है कि जो कुछ भी वह कमाकर लाती है—एक-एक पैसा उसे सौंप दे और फिर एक-एक पेसा उससे रिरिया कर मागे। जो भी अपने ऊपर खर्च करे उसका राई-रत्ती उसे हिसाब दे।"

में सांच में पड गया! क्या यह सच हो सकता है? मैं अपनी अनुभवहीनता के चलते इस पर बहस भी क्या करता? तभी उर्मिला ने बोलना शुरू कर दिया—"एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि चाहे पत्नी की आय पित से कही अधिक हो पर वर्चस्व पित का ही होना चाहिए। कभी-कभी तो स्थितियों की विसंगतिया। यहा तक देखने में आती हैं कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है।"

मैने पूछा-'वह कैसे?"

'मैं अपने साथ की ही एक अध्यापिका की वात वतलाती हूं। उसके पित महोदय कोई काम नहीं करते। जबसे उनका विवाह हुआ है—तभी से निठल्ले है। हां उन्होंने बच्चे जरूर कई पैदा करने की मर्दानगी दिखाई है। पत्नी की कमाई पर सब शौक पूरे कर रहे है। एकदम नवाबी ढग से रहते हैं। बेचारी पत्नी घर में एक नौकरानी की तरह खटती रहती है पर वह उस तरफ से अपनी आखे हमेशा वंद रखते हैं। उस निरीह औरत से वह इस तरह पेश आते है जैसे उन्होंने उसके साथ विवाह करके वड़ा भारी अहसान किया हो। जब कभी समय जानना होता है तो पलग पर लेटे-लेटे ही पूछते हैं। उनके सिर पर दीवार घड़ी लगी है पर क्या मजाल कि आखे उधर करके वक्त जान लें। वह गरीब रसोई में हो या गुसलखाने में वहीं से उनकी गुहार पर दौड़ी चली आती है और उन्ह समय बतलाती हैं।''

मैने विनोद में पृष्ठा—''वह वक्त क्यों जानना चाहते हैं—जब उन्हें बिस्तर से उठकर कही जाना ही नहीं होता।''

उर्मिला बोली--''पता नहीं कहा जाना होता होगा।''

में बोला—''जब लडिकेया निठल्ले और नाकारा लोगों से शादियां रचाएगी तो यह सब उन्हें भुगतना ही होगा। इस तरह की लडिकेयां क्या शादी से पहले यह नहीं जानती? मुझे लगता है कि एक उम्र पर लड़िकेयों को शादी की ऐसी जल्दी पड़ी रहती है जैसे गाड़ी छूटी जा रही हो। वह कही भी पांव फंसा लेती है। बाद में इस तरह की भूलों के परिणाम सामने आते हैं पर तब क्या किया जा सकता है?"

"आप बहुत एकागी बात कर रहे हैं प्रभाकर जी। शादी न करे तो क्या करें लडकियां बेचारी? उनके सामने दूसरा विकल्प भी क्या है?"

मै वोला—''पढ-लिखकर जब नौकरिया कर सकर्ता है, अपना शहर छोड़कर सैकडों मील दूर जाकर अकेली रह सकती हैं तो विवाह जैसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर आखें क्यों बंद रखती है? क्यों नहीं समझ पातीं कि शाटी उनके जीवन का एक निर्णायक मुद्दा है?''

"हमारे समाज में लड़की की अहमियत ही क्या है? पढ-लिखकर भी उसे कोई बड़ी भारी स्वतंत्रता नहीं मिल जाती है। बल्कि सच पूछिए तो उसे पढ़ाया भी महज इसीलिए जाता है कि मां-बाप को उसकी शादी करने में कुछ कम झंझट पड़े। हमारे घरों में लड़की को एक खास उम्र के बाद अविवाहित रखना अभिभावकों को अपराधी बोषित करने जैसा है। वीस की उम्र पार करते-करते लड़की घर में एक काटने वाली छुरी लगने लगती है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों को पुरुष नजर आने वाला कोई भी, कैसा भी अपनी बेटो के लिए सुयोग्य वर दिखाई पड़ने लगता है। गोया उन्होंने अपनी बेटी के हाथ जल्दी पीले न कर दिए तो पूरा परिवार जलकर भरम हो जाएगा। फिर किसी पढ़ी-लिखी या कि बहुत विदुषी के लिए भी कौन-सा मार्ग बच रहता है? वह अपने बलबूते घर छोड़कर कही जाकर कैसे अकेली रह सकती है? क्या हमारा समाज उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी दे सकता है? ऐसी दशा में शादी ही उसकी सुरक्षा की एक मात्र गारंटी समझी जाती है और विवाह के नाम पर उसे किसी भी खाई-खोह में फेक दिया जाता है।"

"यों मै आपके तर्क से सहमत हू पर इतने सरसरे तौर पर इस स्थिति का साधारणीकरण नहीं किया जा सकता। आप यह भी तो देखें कि प्रकृति की ओर से नारी को जो दैहिक रचना मिली है उसके चलते उसके लिए घरेलूपन की कामना सर्वोपिर है। उसे घर चाहिए जहा वह अपनी सृष्टि की अपने ही ढंग से रचना करके सुखी और संतुष्ट रह सकती है। बात यदि केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित होती तो परिश्रम की नारी आज पूरी तरह से सुखी और संतुष्ट हुई होती क्योंकि उसको अर्थ की स्वतंत्रता बहुत बड़ी सीमा तक उपलब्ध है। पर वास्तविकता यह है कि हर प्रकार की स्वतंत्रता और आर्थिक आत्म निर्भरता के बावजूद यूरोप में दाम्पत्य विग्रह कुछ कम नहीं है। जितने तलाक वहा एक दिन में होते हैं शायद यहां वर्ष भर में भी नहीं होते होंगे। फिर सारे यूरोप की जनसंख्या और अकेले भारत की जनसंख्या का अनुपात भी देखें।"

उर्मिला ने कहा—''अति सपन्नता भी तो एक रोग ही है। उससे भी कई विद्रूप खड़े होते है। यूरोप के साथ यहां की तुलना ही नहीं हो सकती। वहां का सारा ढांचा व्यक्तिवाद पर खड़ा है। वहा घर-गृहस्थी उस अर्थ मे रेखांकित ही नहीं होते जिस तरह से भारतीय समाज मे स्वीकृत है।"

"तुम आज की बात कर रही हो न? मैं आज भर की बात नहीं कर रहा हूं। एक शताब्दी पहले यूरोप मे भी घर परिवार का ढांचा काफी कुछ अलग था। यूरोप विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों में उन्नित करता चला गया और औद्योगिक उत्थान के साथ जो आर्थिक संपन्नता आई उसने घर-परिवार के स्वरूप को बिल्कुल बदल डाला। सामती युग में मूल्यों में जो ठहराव था वह औद्योगिक युग में दूट बिखर गया और आज तो वहां भी हाय तौबा और आपा-धापी मची है।"

''इसका अर्थ क्या यह हुआ कि आप सामती युग को अच्छा समझते हैं? उस युग के अभिशाप को नारी ने जिस तरह झेला है उसकी ओर से शायद आपने आखे फेर ली है। सामंती काल में नारी को केवल बच्चे पैदा करने की मशीन या फिर दिल बहलाव का साधन समझा जाता था। यह वेश्या रूपी कोढ आपके सामती युग की ही देन है। एक तरफ उससे दैहिक पवित्रता की अपेक्षा दूसरी ओर उसी नारी से खुले रूप मे दैहिक खिलवाड़! वाह रे आपका सामंती युग और उसकी श्रेष्ठता।" अपनी बात कहकर उर्मिला ने घृणा से अपने होठ सिकोड़ लिए।

''मैं सामंती युग का कर्ता पक्षधर नहीं हूं उर्मिला जी। न यह कहना चाहता हूं कि पिछला काल आज से बेहतर था। मैं सिर्फ उस मूल्यात्मकता और स्वस्थ सामाजिकता की बात कहता हूं जो स्त्री के द्वारा ही बने रह सकते है।"

''यानी बलिदान देना, धीरे-धीरे छीजते रहकर उदात्त की रक्षा कर ले जाना, मात्र भोग तक सीमित न रहना ही स्त्री के हिस्से मे आता है।''

"मात्र भोग तक सीमित रहने में स्त्री की कौन-सी महान् उपलब्धि हो सकती है? जबिक पुरुष तो उसे मात्र भोग्या ही बनाने का प्रयास करता आया है। यह भोग की प्रवृत्ति जो इन दिनो वूमेन लिव के नाम पर विकसित हुई उससे सारे सामाजिक मूल्य उलट-पुलट हो गए हैं। स्त्री अपना मूल स्वरूप विस्मृत करके एक गलत होड़ में पड़ गई है। न इससे उसका अपना कोई हित सधने वाला है न समाज का।"

उर्मिला ने कहा—''समाज के मंगल की किसे फिक्र है!'' सब लांग एक अजीब-सी आपाधापी में जीते चले जा रहे है। इतना अवसर ही किसके पास है, जरा ठहरकर अपने दाएं-बाएं नजर डाल ले। सच पूछो तो हम एक जबरदस्त अस्वीकार मे जी रहे हैं।''

उसकी बात पर मैने सहमित व्यक्त की—'हा हो तो बिल्कुल यही रहा है। जिसे आप अस्वीकार कहती है उसे मैं आत्म बहिष्कार कहता हूं। वह हमे अनात्म बना रहा है। लगता है अब भारतीय जीवन का एक भी क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं बचा है जहा आयातित मूल्यो को आखे मूंदकर स्वीकार न कर लिया गया हो। इससे विघटन के अलावा और क्या स्वस्थ स्थापना संभव है?"

"आप जिसे संपूर्णता कहते हैं वह यहा कब और कौन से काल मे थी? भारतीय जीवन पद्धित यूरोप के जीवन मूल्यों से कभी बेहतर ही होगी—मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सच पूछो तो न हमारे अपने कोई जीवन-मूल्य और सिद्धात है न हम यूरोप की जीवन पद्धित को निश्शक भाव से ग्रहण कर पाते है। हम उनकी देखा-देखी विज्ञान की ओर लपकते हैं, फिर वह भी हमें अनात्म और विनाशकारी लगने लगता है। हम औद्योगिक सम्पन्नता की दिशा में लपकते हैं फिर हमें उसमें स्वदेशी का हनन दिखाई पड़ने लगता है और अकस्मात् गार्धा जी और उनका निष्कामयोग दर्शन याद हो आता है। उनकी स्मृति का एक अवसाद प्रद रूप कुटीर उद्योग के रूप में उभरता है। दूसरी ओर हमारे राजनीतिज्ञ हम यह समझा रहे है कि हमें युग के साथ चलना है तो उदारीकरण की ओर से मुह नहीं मोड़ सकते।"

उर्मिला का विश्लेषण बहुत सर्टाक था। मैने कहा—''हां यह तो है। कहना चाहिए यह एक तरह की वैचारिक भ्राति है जो घोर अराजकता फैला रही है।''

वह विद्रूप सं बोली—''मतलब बात राज की ही होनी चाहिए—अराज या जनतत्र की नही?"

में बोला—''हम शब्दों को ही पकड़कर न बैठ जाए तो राज का मतलब मात्र राजा नहीं बल्कि व्यवस्था और राज्य भी हो सकता है और व्यवस्था तो किसी भी समाज को चाहिए ही। निजाम का मतलब बस निजाम हैदराबाद ही नही है वह भी व्यवस्था के अर्थ में ही है।

"आप राज कहें, निजाम कहें, व्यवस्था कहें, मुझे इस सबसे कोई विरोध नहीं है मगर जब अब जनता तक आएंगे तो इन सारे शब्दों के मुलम्मे उतर जाएंगे। वह बचारी तो भेड सरीखी है जिसे मुडना ही मुडना कपड़े-लत्ते खाना-पीना भाषा-बोलचाल कहा से कैसे उसके ऊपर डाली जा रही है, वह नहीं देखती। बस जो भी आप व्यवस्था के झांसे में उसे दे देते है वह झट से अपना लेती है। जिसके घर में यह सब प्रवेश नहीं पा सकता। वह घर परिवार मुख्य धारा से बाहर, कटा हुआ। इस अंधी गित को कौन रोक पाएगा। आप किस संस्कृति की बात करते हैं? बड़ा वर्ण शकर वर्ण शकर किया जाता था और उसे घृणा की नजर से देखा जाता था आज वहीं वर्ण शंकर हमारी मुख्य धारा है।"

मैंने गहराई से महसूस किया कि वास्तव में पडित मुकुंद माधव, पित के रूप में उसके लिए एक बहुत ही अपर्याप्त व्यक्तित्व सिद्ध हुए हैं। उसके मानसिक क्षितिज छूना और समझना उनके लिए एक असभव बात है। उसकी प्रखरता—सूक्ष्म भावों की पकड़, स्थितियों का गभीर विश्लेषण तथा आंकलन अनोखा है। वह उसे घरेलू स्त्री तथा साधारण पत्नी बनाकर रखना चाहें तो वह उस भूमिका मे कभी खुश नहीं रह सकती। वह हमेशा प्रतिरोध करने वाली विद्रोहिणी ही बनी रहेगी। पडित मुकुद माधव ने शास्त्रों का अध्ययन, अनुशीलन जरूर किया था पर उन्होंने, गभीरता

से कभी उर्मिला की मानसिकता को समझने का प्रयास नहीं किया था। उनके भीतर वहीं पतियों वाला स्वाभाविक शौथिल्य था जिसके चलते कोई पत्नी पिन की दृष्टि में विशेष अथवा दूसरों से अलग नहीं वन पाती।

उर्मिला को परितोष देने की दृष्टि से मैंने सोचा कि उसकी सारी कडवाहट को अभिव्यक्ति मिलनी ही चाहिए। मैंने उसका पक्ष लेते हुए कहा—"यह तुम सही कहती हो कि पित नाम का प्राणी किसी पत्नी का सही मूल्याकन नहीं कर सकता। क्योंकि विवाह के प्रणय क्षणों की उद्यामता को वह देर तक जीवित नहीं रख सकता और थोड़े समय वाद ही वह और तरह का आचरण करने लगता है। वह जिसे 'आप' से संबोधित करता है उसे 'तू' भी कहते हुए अहसान जतलाता है।

उर्मिला बोली—''कोई अजनबीपन में 'आप' कहकर घनिष्ठता के क्षणों में 'त्' पर उतर आए इसका तो मैं कतई बुरा नहीं मानती पर वह थोड़े दिनों दाद ही अगर 'तू-तू मै-मैं' पर उतर आए तो क्या कहा जाय। तू में भी गहरा प्यार अभिव्यक्त होता है पर वह 'तू' उपेक्षा तो न बन जाए।"

''उपेक्षा तो न 'तू' में है न, आप में। असल बात तो यही है कि 'हमें' व्यवहार के स्तर पर कितनी धनिष्ठता मिलती है।"

''सबोधन अगर स्पर्श से जुड़े हुए हो तो फिर वह कहीं अनादरणीय नहीं है।''

''आदरणीय हमे कौन मान सकता है? शूद्र और स्त्री इस समाज में एक तरह से घूरे पर फेंका हुआ उच्छिष्ट ही तो है।''

''घूरे पर फेकी हुई वस्तु को सहेजने वाले हमारे समाज में भी मौजूद है। माणिक्य तो हर स्थिति में मूल्यवान ही होता है।''

''ढूंढ़ते रहिए आप घूरे पर मणियां उनका कद्रदान कोई नहीं है क्योंकि उनकी आधारभूमि श्रेष्ठ नहीं है तो वह उच्छिष्ट और उपेक्षणीय ही है।'

मै बोला—''देर सबेर उनका कोई न कोई पारखी सामने आता ही है।''

"आता होगा पर तब तक क्या शेष रह जाता है? आपने तो आज सारे दिन की स्थितिया देख ली हैं। मेरी ओर से ऐसा क्या अकरणीय हुआ है कि मेर साथ वैसा व्यवहार किया गया है। स्त्री का सहज भाव से जीना भी इतना भारी अपराध है कि उसे सारी दुनिया के सामने जलील करने की कोई हद ही न रहे।"

मैंने कहा—''लेकिन जो तुम्हारा सहज प्राप्य है उसे तो किसी भी तरह प्राप्त करना ही चाहिए और इसे मैं अनुचित भी नहीं मानता। अन्याय का प्रतिकार तो हर स्थिति में किया जाना चाहिए।"

उर्मिला उदास स्वर मे बोली—''अन्याय का प्रतिकार करने वाली कौन-सी स्थिया है? वहीं न जो उच्च वर्ग से सबध रखती हैं।''

मैने उसके कथन में बाधा दी—''उच्च वर्ग की स्त्रिया तो अपने चारों ओर सुरक्षा की ऐसी बाड बनाकर जीती है कि उनसे तो किसी तरह की विद्रोह की आशा ही नहीं की जा सकती।''

"नहीं। उनमें एक वर्ग ऐसा भी है जो वास्तव में 'रिबेल' तो नहीं होता ओर न किसी गहरी आंतरिक प्रेरणा से परिवर्तन कामी होता है मगर वह स्वय को केंद्र मे रखकर यश की लिप्सा से आंदोलन खंडे करने का आभास देता रहता है। उनके द्वारा भी भला किसी का हित सध सकता है? आप देखिए, रात-दिन इस दुनिया मे करोडों औरतों के साथ न जाने कितनी अनहोनी घटती रहती है। उन्हें कितनी-कितनी तरह की पीड़ाएं और यातनाएं नहीं दी जाती? इन इलीट क्लास की भद्र महिलाओं को कानोंकान खंबर भी नहीं होती। सभानेत्रियों को तो बस मीडिया की चमक-दमक चाहिए और इतना ही उनका अभीष्ट भी है।"

'मैं मानता हूं कि स्थिति वास्तव में ऐसी ही है मगर उनके द्वारा जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो रहा है उसे बिल्कुल नजरदाज नहीं किया जा सकता। वह थोड़े अश में ही सही निदनीय स्थितियों को उजागर तो कर रही हैं।"

"खाक उजागर कर रही है यह महान् महिलाए! सभा सोसायटी मे अपनी छवि निखारना ही उनका एक मात्र उद्देश्य है। इससे उन्हे विदेशों में जाकर नारी स्वातत्र्य पीटने तथा औरतो का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है। बाहर से लौटकर आती हैं तो उन्हे भी कोई सरकारी गैर सरकारी अलंकरण या इनाम इकराम मिल जाता है। साधारण औरतों की पूरे एशिया में एक जैसी दशा है। वह बेचारी प्रतिरोध करने का साहस भी करे तो उनके पावो के नीचे जमीन कहा है?"

मैने उसे समझाने का प्रयास किया—"कोई सुगबुगाहट की चिनगारी तो चाहिए ही। उससे माहौल तो बदलने ही लगता है। मैं नहीं कहता कि आप विद्रोहिणी का बाना धारण कर लें पर फिर भी इस दिशा में कुछ प्रयास तो करना ही चाहिए।"

'मुझे नहीं उत्साह होता इस तरह के व्यर्थ प्रयासो को लेकर।" मैंने कहा—''मगर कोई रुक भी तो नहीं सकता। चलना ही नियति है, भले ही न दौडें पर गतिशील तो रहना ही होगा। समय की कोई सीमा नहीं दिशाओं का कोई अत नहीं। यो देखे तो आदमी की जिंदगी ही कितनी है। समय के अखंड और अनत बहाव में सागर की एक बूंद से भी कम।"

''सागर तो मैं नहीं जानती पर अगर हम मनुष्यों की जिंदगी बूंट बरावर ही है तो भी ज्यादा ही है। क्या जरूरत है इतनी वेमतलव जिंदगी की? फिर आपने कहा कि दिशाओं का भी कोई अत अथवा सीमा नहीं है तो यह और भी बडा धोखा है। किसी के सामने एक ही रास्ता हो उस पर चलते हुए शायद कही पहुंच तो सकता हे पर जब हर ओर रास्ते खुले पड़े हो तो वह किस मार्ग पर चलकर पहुंचेगा कहा?''

''किसी के भी पास जीवन के प्रश्नों का सामन्यीकृत निदान नहीं है इसलिए एक ही मार्ग सही अथवा पूर्ण प्रशस्त है—कोई नही कह सकता। इस मकडजाल सरीखे फैले जगत् को कौन जानता है? बहुत लोग दार्शनिको के मुखौटे लगाए घूमते है और अपने द्वारा निर्दिष्ट मार्ग को ही सही कहते है पर वह हाथी का पांव टटोलने वाले अंधो से जरा भी भिन्न नहीं है। सपूर्णता जैसी कोई वस्तु या विचारधारा यहां नहीं है। सब जगह अधूरापन ही अधूरापन है। हम अपनी अपूर्णता को भरने के लिए जीवन के विविध रंगो की तलाश में जुटे रहते है। जीवन कितना ही एकरस और निश्चित सी दिनचर्या से बंधा हुआ दिखाई पड़ता हो पर वास्तव में यह अपनी सारी सीमाओं और आधे अधूरेपन के बावजूद विविधता से एकदम खाली नहीं है।"

''पर विविधता देखने वाली आखें भी तो चाहिए।''

''यह तो बहुत ही सरल है। बस इतना भर हो कि आपके भीतर कोई गाठ न हो। आप अपने सामने देखें तो अपार भीड़ चेहरा विहीन नजर आएगी। सभी एक-दूसरे से अनजान, अपरिचित, असपृक्त चलते-बढते दिखेगे पर यदि थोड़ी-सी दिलचस्पी और लगाव के साथ उन्हें देखना शुरू कर देगे तो विस्मय और जिज्ञासा के कितने ही रहस्य खुलते लगेगे।"

यह कितना चिकत कर देने वाला सत्य है कि लगभग वे ही नाक नक्श, वही-वही रंग-रूप मगर प्रत्येक चेहरा अलग-अपनी जबरदस्त मौलिकता की रक्षा करता हुआ। देह का सत्य देखे तो भीतर भी सब कुछ एक जैसा होते हुए भी वास्तव में कुछ भी एक-सा नहीं है। इस वैविध्य में कोई मिलावट नहीं है। यह अपने सपाटपन में भी उतनी ही मौलिक है। जितनी अपने सपाटपन में। आखिर यह क्या है जिसे हम लाख सिर मारने पर भी नहीं समझ पाते, खोजकर भी नहीं खोज पाते। कितना भी कोशिश करके असफलता ही हाथ लगती है। इस विविधता को अविश्लेषित ही मानकर शात हो जाएं तो गाठों और दुराग्रहों से बच सकते हैं। बिखरने से हमारी रक्षा हो सकती है। हमे स्वयं को प्रस्तुत रखने के प्रति सतर्क रहना चाहिए। स्वागत द्वार खोलकर रखना ही उचित है। हमें प्रतीक्षाएं हमेशा बनी रहती है और वह एक सीमा के बाद वह उन्मन बनाती हैं। हमारा द्वार खुला होगा तो कोई

" 吞養 母病 污碎 好 器 意

और मा माई जिम्ह के कि एक पूर्व के हैं। के कि मान के कि एक पूर्व के हैं। दस्तक देकर ताट नहा जाएगा भागत का पग ध्वनि ही हम अपनी पहचान का कोई सूत्र दे देगी।"

मेरे लबे व्याख्यान से उर्मिला अप्रतिभ नहीं हुई। अपने धीरज कायम रखते हुए वोली—"आपने बडी गहरी और गभीर व्याधियों के निदान खोज डाले पर क्या आपकी दवाओं के वावजूद वीमारिया अपनी जगह जस की तस मौजूद नहीं हैं?"

''है ही! चूक तो सबसे हो सकती है। तर्क, सतर्कता हमेशा कारगर नहीं होते पर फिर भी हमें सन्नद्ध रहने से ही सतुष्टि मिलती है।''

मेरी बात का उत्तर न देकर उर्मिला ने मुंह पर हाथ रखकर होठ थपथपाए और अपनी घडी देखकर बोली—''हालािक वक्त कटने का तो पता नहीं चल रहा है पर लगता है हम लोग घर काफी रात गए तक ही पहुंचेगे।''

''चलो अब तो देर मवेर पहुंच ही जाएंगे। ट्रेन ने तो ऐसी विकट स्थिति उपस्थिति कर दी थी कि कुछ समझ में ही नहीं आता था।''

दस मिनट भी नहीं बीते होगे कि बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो गई। बस से बाहर निकलते हुए उर्मिला बोली—''लोग कहते हैं दिल्ली दूर है पर आज तो यही लगा कि दिल्ली से दूर आपका ही शहर है।" इस समय बस स्टैंड पर सिर्फ दो रिक्शे मौजूद थे। रिक्शेवाला कोई भी हमारी बस्ती तक जाने के लिए तैयार नहीं था। रात को बहुत देर हो जाने पर हमेशा ऐसी ही मुसीबत का सामना करना पड़ता था क्योंकि एक तो शहर से यह जगह दूर थी—इसके अलावा रिक्शेवालों को उधर से कोई सवारी नहीं मिलती थी और उन्हें खाली लौटना पडता था।

हमारे देखते-देखते ही बस स्टैंड खाली हो गया और दो मे से एक रिक्शा सवारी लंकर चला भी गया। जैसे-तैसे मैंने रिक्शे वाले की चिरौरी करते हुए उसे दोनो तरफ का किराया देने की पेशकश की तब कहीं जाकर वह उधर जाने को तैयार हुआ।

दो-तीन किलोमीटर का पूरा रास्ता सुनसान था। हम रिक्शे मे बैठकर चल पडे तो उर्मिला बोली—''आज तो पूरी रात ही दौडते भागते बीती। मेरी वजह से ही आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा।"

''आपकी वजह से ही क्यो। क्या में ही आपको महरौली लेकर नहीं गया था। न उधर जाते न इतनी देर होती और न शाम वाली गाड़ी मिस होती।''

''गाड़ी कुतुबमीनार देखने में नहीं बल्कि साडी खरीदने के चक्कर में निकली। हम पहले वाली ट्रेन से लौटते तो शायद काफी जल्दी घर पहुंच सकते थे।''

मै बोला—''जो हो, मुझे तो आपसे लगातार बातें करते रहने की वजह से वक्त के बारे में कुछ पता ही नहीं चला।"

यह तो मैं भी मानती हू कि बातों मे समय का कुछ भी पता नहीं चला। बल्कि मै तो कह सकती हूं कि बरसों से मैने इतनी ढेर सारी बाते किसी से नहीं की। बातों का भी अपना एक विशेष सुख होता है और फिर आप जैसा वक्ता हो तो क्या कहना!"

'आप भी कोई मामूली चलती-फिरती वक्ता नहीं है। मैंने आज आपर बहुत-सी बाते जानी समझी और सीखी है।"

''रहने दीजिए। मैं ऐसा क्या जानती हू। छोटी-सी जगह में रहने वाले हम लोग बड़ी-बड़ी बातों के बारे में जानते ही क्या हैं।''

"अच्छा है आपको अपने गुणो को लेकर कोई गलतफहमी नहीं है। अन्यथा समाज, धर्म, इतिहास के वारे में जितना कुछ जानती है उतना तो बड़े-बड़े पंडित भी नहीं जानते होगे।"

हम लोग बातें करते-करते घर तक पहुंच गए। मैंने रिक्शाचालक को भाड़ा चुकाया और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला—"असल मे अब मुझे अपराध बोध हो रहा है।"

"काहे का अपराध बोध-दरवाजे पर तो ताला ही नहीं है। वह तो जल्दी ही लौट आए होंगे और अब मजे से सो रहे होगे।"

वाकई दरवाजे पर वाहर ताला नहीं था। पंडित मुकुद माधव ने भीतर से कुडी लगाई हुई थी और कुछ मजे से सो रहे थे।

मैने कालवेल का बटन दबाया और उर्मिला की ओर देखने लगा। पिछले सात-आठ घंटे से उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। वह दोपहर से अभी तक बहुत सहज और मुखर था पर अब उसकी आखों में उद्विग्नता के भाव स्पष्ट उभरे हुए दिखाई पड़ रहे थे। यह सभवतः पति से मिलने वाले सभावित व्यवहार के कारण रहा हो।

दो बार काल 'बेल' बजाने पर भीतर से पंडित जी की उनीदी आवाज सुनाई पड़ी ''कौन है?.... आते हैं।''

कुछ क्षण बीते कि आंखे मलते हुए पिडत जी ने दरवाजा खोलकर हमें देखा और बोले—''अच्छा तो आप लोग आखिर लौट ही आए?''

आप लोगों की आज रात लौटने की तो मुझे आशा ही नहीं रह गई थी। जब दस बज गए तो मैं यह सोचकर सोने चला गया कि सम्भवतः आप लोग दिल्ली में ही कही ठहर गए होंगे। लगे हाथों सिनेमा और 'कैबरे' भी देख आते तो अच्छा था। हमारे पिछडे इलाके में तो यह चीजें अभी तक देखने को मिलती नहीं है।"

उनके शब्द सुनकर मैं सन्न रह गया। मै यह तो जानता था कि हमसे अलग हो जाने के बाद वह सहज और प्रसन्न नहीं हो सकते थे पर यह मै कदापि नहीं सोच सकता था कि उनके मन मे हम लोगो को लेकर इतनी जबरदस्त कडवाहट पैदा हो गई होगी कि वह शालीनता तक गवां बैठेगे। उन्होंने एक वार भी यह जानने की जरूरत नहीं समझी कि आखिर हमें इतनी देर क्यों हो गई।

यद्यपि उनकी बात से मुझे मलाल हुआ तथापि मैंने दरवाजे में दाखिल होते हुए हसकर कहा—"उतनी रर्गान जगह की फल्पना आपने खूब की पर इसमे मुश्किल यही थी कि हमारे साथ कैंबरे मे जाने के लिए आपके जैसा कोई रंगीन तबीयत आदमी नही था। आप साथ होते तो हम एक बार वहा जाने की हिम्मत भी शायद जुटा ही लेते।"

सहन मे पहुचकर मैने उर्मिला की ओर देखा। उसका चेहरा अपमान से अगारें जेसा टहक उठा था। वह व्यग्य से बोली—"जिनको नंगे बदन देखने की चाह होती है वह सबको धता बताकर और उनको उनके हाल पर छोड़कर उन गलियों में पहुंच ही जाते हैं। इस काम को सरंजाम देने के लिए बीबी से रुपये भी छीनने पड़े तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती।"

मैने उर्मिला से शात स्वर में कहा—'छोडिए, आप क्या बेववत का राग ले बेटी। अब कपड़े-वपड़े बदलकर रसोई में जाकर देखिए कि आप खाने के लिए क्या कुछ पा सकती है।"

उर्मिला ने मेरी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया वह तुर्री से वोली—''आदमी में यह सोचने का विवेक तो बचना ही चाहिए कि वह जिस भले आदमी के घर में रहकर सारी सुविधाए भोग रहा है कम से कम उसे अपमानित तो न करे। अपनी सकीर्णता और स्वार्थ में अधे होने की कोई सीमा तो होनी ही चाहिए। कोई मामूली से मामूली आदमी भी इतना 'कैलस' नहीं हो सकता।"

पडित मुकुंद माधव वहीं पड़े एक मोढ़े पर बैठ गए और अपने गर्ल में पड़े जनेऊ को उंगलियों से ऊपर नीचे करते हुए बोर्न—"इसमें कैलस-वैलम होने की तो कोई वात ही नहीं है। जब किसी को मेरी जरूरत ही नहीं थीं और न मेरे साथ रहने की कोई इच्छा शेष थीं तो फिर मैं वहा टिककर फालतू में दाल-भात में मूसर चंद क्यों बनता?"

पड़ित जी के आरोप से वह और भी ज्यादा भड़क उठी और एक लड़ाकू अदाज में धरती पर पाव पटककर बोली—''जब कोई खुद को फालतू समझता है तो उसे यहा भी लौटकर आने की क्या दरकार थी? यह कोई होटल या सराय तो है नहीं—एक भले मानुष का घर है। यह तो याद रखना ही चाहिए कि वह एक कैसे प्रतिष्ठित आदमी के घर में शरण लिये हुए है।"

मैंने उन दोनों को शांत करने की नीयत स कहा—"चलिए छोडिए भा अब इस वहम को। रात वैसे ही बहुत बीत चुकी है। चलकर सोया जाए। सुबह भी देर तक आराम से सोना सभव नहीं होगा। चार बजे सुबह तो बिजली ही गुल हो जाती है।"

पर मेरी बात पर उन दोनों ने ही कोई ध्यान नहीं दिया। लगता था वह दोनों ही सो सकने की मन स्थिति में नहीं रह गए थे। दोनों के मन में जो ज्वालामुखी धंधक रहे थे उनका लावा बाहर फूट आने को मचल रहा था। उर्मिला मेरी ओर मुह करके बोली—''इन्हें किसी के सोने और आराम करने की क्या परवाह? खुद तो खा-पीकर आराम से सो ही रहे थे। मारा-धाड़ा कोई टाइम-बेटाइम अपने घर में लौटे तो बस उसके कपडे फाडने लगे। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है कि उस बेचारे पर कहां-कहा क्या बीती।"

मे देख रहा था कि जो उर्मिला मुझसे वातें करते हुए बहुत संयत और शालीन भाषा बोलती चली आ रही थी और उसकी बातों मे गंभीर सोच का दखल नजर आता था वही अपने पित से तनकर छिछली और विकृत भाषा मे सवाद कर रही थी।

"आप किसी को उकसाकर उसका पशुरूप उभार दे बस फिर देखिए वह कितने नीचं स्तर तक उत्तर आता है। फिर उससे संयमित भाषा का अनुशासन नहीं निभ पाता। सुसस्कृत भाषा में बोलकर शायद उसे अपने प्रहार की तीव्रता पर विश्वास ही नहीं रह जाता।"

उर्मिला की चोट से तिलमिला कर पड़ित मुकुंद माधव ने चुनौती-सी देते हुए मुझे देखा और बोले—''कुछ सुन रहे हैं आप महान् लेखक जी? आपकी शह पाकर यह कितनी आधुनिका हो गई है और आपने इसकी कैफियत सुनी? खुद मिया फजीहत—दीगर नसीहत। अब आप अपने घर में भटकते-भटकते आधी रात बिताकर पहुंचे तो उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर? अरे भाई किसने मना किया था कि आप अपने घर में कायदे में समय से न लौटो? जब आपको नौका विहार का शौक चर्रायेगा, होटलों मे घूमने और मटरगश्ती करने का मन होगा। कुतुबमीनार की लाट पर चढ़कर सयोगिता बनने की महत्त्वाकांक्षा जागेगी तो मुझ गरीब से क्या शिकायत? रही मेरे यहां चले आने की बात। तो मैं पूछता हूं, चाहता ही कौन था कि मैं वहां आप लोगो के साथ बना रहू?"

मैंने महसूस किया उर्मिला के प्रति अपने रोष को प्रकट करते हुए वह मुझे भी पूरी तरह लपेटते चले जा रहे थे। साथ ही हमें छोड़कर चले आने पर अपनी सफाई भी पेश कर रहे थे कि उन्हें साथ में हम रखना ही कव चाहते थे वह वोले—'हा साहब, यह गलती मुझसे जरूर हो गई कि मैं खामखा इनका बैग अपने ऊपर ओर लाद आया। बेकार का बोझ ढोने की मुझे क्या आवश्यकता थी। मुझे उसमें से कोन इनका रुपया लेना या खर्च करना था?'

उर्मिला रोषाकुल होकर बोली—''लेना क्यों नहीं था? यह क्या कुछ कम लेना हुआ कि मैं जिनके साथ वहां रह गई उनके ही रुपये हर बात पर खर्च करवाऊ।'' ''इसके पीछे मेरी वैसी कोई नीयत नहीं थी।''

वह उनकी नकल उतारते हुए बोर्ली—"मेरी वैसी कोई नीयत नहीं थीं। जी हा नीयत नहीं थीं तो वैसे ही पर्स छीनकर भाग खड़े हुए थे—िक मेरा कोई पैसा खर्च न हो और जो मुझे लेना हो उसे खरीदकर ही लीटूं। मैं ऐसी नीचता भरी मनोवृत्ति पर लानत भेजती हू। आदमी को ऐसी बेलिहाज़ जिंदगी जीने की जरूरत ही क्या है। इससे तो मरना भला।"

मैंने अपना ध्यान उर्मिला की ओर से हटाकर प्रसंग वदलने के विचार से कहा—''पड़ित जी आपको घर की चाभी मिलने में तो कटिनाई नहीं हुई?''

"नहीं जी, कठिनाई क्या होनी थी। आपने जिस खोखे पर चाभी सौंपी थी मैं लौटा तो उसी के पास रुककर आपके बार में मालूम किया। मैंने सोचा था कि शायद तब तक आप वापस लौटे आए हो। मैं भी यहां बहुत जल्दी नहीं लौट आया। भटकते-भटकते पर्याप्त विलब हो गया था। खोखे वाले पनवाडी ने ही बतलाया कि आप अभी तक नहीं लौटे हैं। उसने दोपहर मुझे आपके साथ तो देखा ही था सो उसने मुझे आपका अतिथि समझकर चाभी तुरंत दे दी।"

मैने बात आगे बढाई—"आपको खाने-पीने में तो कठिनाई हुई होगी। जोखन तो कुछ बनाकर छोड़ नहीं गया होगा?"

''अजी वह वात नहीं है। आपके जोखन महाराज तो अद्भुत व्यक्ति है। उन्हें मेहमानों की आवभगत करने में आत्मिक रस मिलता है।''

''वह कैसे?'' मैने चिकित होकर—पूछा—''मै क्या कल से उनका आचरण देख नहीं रहा हूं? वराबर हम लोगों के आतिथ्य में लगे हुए थे। आज भी सबके लिए पराठे सेककर रख गए हैं।''

मै बोला—''तो चलिए आधा काम तो कर ही गए जोखन महाराज। पर सब्जी का मामला तो ठप्प ही रहा?''

''अजी वाह। ठप्प कैसे रहा? वह बहुत दूर तक की सोचने वाला मिसिर है। कहीं सब्जी बुस न जाए इस विचार से वह आलू उबालकर रख गए हैं कि जब कोई खाना चाहे छीलकर सूखे भून ले।

जव मुझे जोखन के बार में इतनी सारी सूचनाए मिल गई तो मैंने जानना चाहा कि पंडित मुकुद माधव भोजन कर चुके है अथवा नहीं। मैने उनसे पूछा—''आपने कुछ खाया पीया या नहीं अभी तक?''

"पहले तो एक घंटे तक मै आपके लौटने की गह देखता रहा पर जब मुझं यह निश्चय हो गया कि आप सभवत. विलब से ही लौटेंगे तो मैने अपना खा-पी लिया।" कुछ क्षण ठहरकर वोले—"यो कुछ भी तैयार न होता तब भी मुझे कोई असुविधा होने वाली नहीं थी क्योंकि मै एक दो रोज तो बड़े आनद से निराहार रह सकता हूं। गुरुकुल के काल से ही प्रत्येक मास मे चार-पाच व्रत रखने का अभ्यास तो पड़ा ही हुआ है।"

फिर उन्हें हम लोगों की भूख का खयाल आ गया शायद। बोले—''रात्रि का तीसरा प्रहर प्रारभ हो चुका है। अब आप कपड़े-वपड़े बटलकर यथाशीघ्र पेट में कुछ डाल ले। गर्मी की रात तो वैसे ही बहुत छोटी होती है। थोडी देर लेटेगे इतने में ही ब्राह्म मुहूर्त आ जाएगा।"

फिर पड़ित मुकुद माधव ने अपने हिसाब से तो परिहास ही किया—वह चाहे समीचीन रहा हो या न रहा हो—''वैसे सच बात तो यह है कि यह निशाचरों की भक्षण बेला है। यों भी खाने-पीने में तो अब यह निशाचरी वृत्ति ही सव कहीं व्यवहार में आ चली है। सफर करते हुए मैं स्टेशनों पर प्रायः देखता हूं कि लोग गाड़ी के ठहरते ही खोचेवालों की दिशा में वगटुट भागते है और पूरियां, हलवा, पकौडी, चाय, जो भी अल्लम-गल्लम हाथ लगता है भकोसने लगते है। यह हमारे भारतीय आचार के तो विपर्रात है ही—विदेशों में भी लोग इस तरह आधी पिछली रात कुछ खाते पीते होगे, मुझे नहीं लगता।''

मैने सहमित जतलाई—'आप यह वात ठीक ही कहते है। मुझे यही चिता थी कि वाजार की कोई चीज आप खाते नहीं हैं। जोखन भी कुछ न बनाकर गया होगा तो आपको भूखे ही सोना पड़ेगा।"

"नहीं नहीं वह बात एकदम नहीं है।" मुझे आश्वस्त करते हुए, वोले—"में ग्रामीण परिवेश का हू इसलिए बाहर सफर पर निकलने से पहले चने-मुरमुरे और गुड़ की डली एक पोटली में बांध लेता हूं। फिर दो-चार शाम भी भोजन न मिले तो कोई चिना नहीं रहती।" फिर जैसे उन्होंने रहस्य की बात बतलाई—"एक बात आपकों और बतलाऊ। विवाह से पहले अनेक वर्षों तक मैंने अपना भोजन स्वय तेयार किया है। मैं तो आज भी चार प्राणियों को बनाकर खिला सकता हूं।" ओर यह कहकर उन्होंने दर्प से उर्मिला की ओर देखा।

उर्मिला की आखे कही और लगी थी। वह चुपचाप चितामन वैठी थी। उसने अपने पित की वातों पर कोई टिप्पणी नहीं की। पर मुझे पिड़त मुकुद माधव की यह बात बहुत अटपटी लगी कि अपनी पत्नी की उपस्थिति में वह स्वयं को होशियार रसोइया बनाने के फेर में यह भी विस्मृत कर बैठे थे कि कोई भी पत्नी अपने पित की यह बात सहन नहीं कर सकती कि वह चाहे जहां इस बात का ढिंढारा पीटता फिरे।

मुझे पिड़त जी एक बहुत ही निरीह बिल्क एक तरह से वुद्धू ही तग। वह अपनी पत्नी को प्यार भी करते थे और उसके मुआफिक बनने का कौशल भी उन्हें नहीं आता था। न वह उर्मिला को अपनी तरह बना पाए थे और न स्वय उसके अनुरूप ढल पा रहे थे। वह आधी रात पत्नी के लिए खुशी से खाना बनाने को तैयार थे मगर उसकी प्रसन्नता के लिए उसके साथ धूमने-फिरने से कतराते थे। मेरा आदर भी करते थे—मेरे प्रति अविश्वासी भी नहीं थे पर पत्नी को मेरे साथ छोड़कर निरुद्धिग्न भी नहीं थे। पत्नी को प्रसन्नता भी देना चाहते थे पर अपनी कृपण वृत्ति के कारण यह भी पसद नहीं करते थे कि वह कुछ खरीदने पर रुपया व्यय करे। दरअसल वह विचित्र अतर्विरोधों से ग्रस्त पति थे।

मैने कहा—''पंडित जी, आप तो वास्तव में एक बड़े जबरदस्त गुणी व्यक्ति है। पाक शास्त्र में आपकी गति के वारे में जानकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। किसी दिन आपका यह जौहर भी आजमाया जाएगा।'' अपनी बात खत्म करके मैं अपन जूतों के तस्में खोलने लगा।

उर्मिला को ध्यानमग्न देखकर मैंने कहा—''अव आप भी कपडे बटलकर कुछ खा लीजिए। रात बहुत जा चुकी है। दिन भर घूमते-घामते थक भी गई होंगी। थोड़ी देर सो जाएगी ता तरोताजा हो जाएंगी।''

शायद काफी देर से वह मेरे और अपने पित के बीच होने वाले वार्तालाप को सुन नहीं रही थी। सुना होता तो शायद अब तक उसका रोप कुछ ढीला पड़ गया होता। वह किंचित् झुझलाहट के साथ बोली—''मेरा थकना क्या? मेरे लिए कोन स्वर्ण शैया बिछाए इतजार कर रहा है?"

मैंने उर्मिला के रोष को हल्का बनाने के लिए हंसते हुए कहा—"और आप कहा सोने के पलग पर सोने के चक्कर में पड़ती है, फिलहाल पलक पांवड़ीं से ही काम चला लीजिए। वैसे भी स्वर्ण में तो कलियुग का वास कहा जाता है।"

मै महसूस कर रहा था। उन दोनों को एक-दूसरे से जो भरपूर शिकायते

र्था उन्हें उन दोनों म से कोड भा नहीं पचा पा रहा था। वह इसी समय सारा हिसाव चुकता कर लेना चाहते थे। वह दोनों मेरे मेहमान थे। अगर मैं उन दोनों की चख-चख के प्रति गभीर रुख धारण कर लेता तो वह झगड़े वाली स्थिति रात के उस प्रहर तो स्थिगत हो ही सकती थी मगर उस तरह का व्यवहार मुझे शोभनीय नहीं लग रहा था। मैं अपनी एक रात की नीद बचाने के फेर में उन दोनों के प्रति सख्त रवैया नहीं अपना सकता था। मैं यदि वातावरण को सहज बनाने के लिए कोई विनोदपूर्ण बात कहता या परिहास करता या उसे भी उनमें से कोई एक इतना खीच देता था कि स्थिति सहज होने के बजाय और भी अधिक तनावपूर्ण हो उठती थी।

मै बोला—''अरे भई कुछ खाया पीया तो जाए तब ही कोई स्थिति बन सकती है।'' मैंने उर्मिला की ओर देखकर पूछा—''अगर हम लोग एक-एक प्याला काफी पीएं तो कैसा रहे?''

पड़ित जी बोले—''में तो खैर इस तरह के विष पीता हो नहीं हू पर मैं आपकों भी यहीं सलाह दूगा कि इस पेय से इस समय दूर ही रहे तो उत्तम है क्योंकि मैंने देख लिया था—घर में दूध की एक बूंद नहीं है। देर तक बिजली न रहने के खयाल से शायद जोखन महाराज सारे दूध की दही जमा गए है। उन्हें डर रहा होगा कि गर्मी के कारण कहीं सारा दूध फटकर खराब न हो जाए।"

चूंकि पडित जी ने हमे काफी पीने के लिए मना किया था इसलिए उर्मिला ब्लैक काफी पीने की जिद पकड़कर बोली—''मै आपके और अपने लिए अभी दो प्याले काफी तैयार करती हूं। मुझे तो सोने से पहले यो भी काफी का एक प्याला पीना अच्छा लगता है।"

पंडित मुकुंट माधव ने कहा—''कुछ लोगों को कडवाहट उगलने के लिए पहले कडवाहट भरपूर मात्रा में पीनी पडती है।''

''दूध पीकर भी जहर उगलने वाले जीव इस दुनियां में कुछ कम तो नही है। हम तो फिर भी कड़वापन पीकर ही कटुता उगलते हैं।''

पंडित मुकुद माधव उर्मिला के इस तुर्की ब तुर्की उत्तर से घोर अपमानित हो उठे और रसोर्ड की ओर जाती उर्मिला पर कटाक्ष करते हुए बोले—''देख रहे है आप? यही है नारी स्वातंत्र्य? तुलसीटास ने क्या यह बात सैकड़ो साल पहले ही नहीं कह दी थी 'जिमि स्वतंत्र हो बिगरै नारी।' लगता है यह दुनिया ही समरी ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ी है। किसी से कुछ भी कहने का धर्म नहीं रह गया है।" उमिता किचन में चली गई तो मन उन्हें शात करते हुए कहा—"अरें छोड़िए पंडित जी। आप भी इतनी छोटी-छोटी और मामूली बातों से क्यों उत्तेजित हो उठते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप औरतों की बातों पर ज्यादा ध्यान ही मन दीजिए। अव्वल तो वह यह जानती ही नहीं है कि कब क्या कह रही है। यदि जान बूझकर भी कुछ कहती है तो उन्हें इस बात का पता नहीं रहता कि उनकी उस बात का क्या परिणाम निकेलगा। बेहतर तो यही है कि आप उनकी बात सुनकर भी अनसुना कर दें। इतिहास के अधिकाश दुःखद प्रसंग त्रिया-कलह को लेकर ही तो है।"

वह कहने लगे—'मैं आपकी वात सौ प्रतिशत ठीक समझना और मानता हू मगर यह भी एक वास्तविकता है कि आप वडी-से-बड़ी चोट सहन कर सकते हैं पर नारी द्वारा अपमानित होना नहीं झेल सकते। प्रत्येक घाव समय के अंतराल से भर जाता है कितु नारी द्वारा अपमानित पुरुष का व्रण सटैव हरा बना रहता है। उच्चरित शब्द ही बेधक शक्ति का प्रमाण है क्योंकि उसे कोई कुल्हाड़े से भी नहीं काट सकता! दुर्वचन से बड़ा कोई घातक अस्त्र संसार में नहीं है।"

में बोला-''नारी ही क्यो? दुर्वचन में क्या स्त्री क्या पुरुष?''

"आप मेरी बात नहीं समझे। मैं किसी भी स्त्री की बात नहीं कर रहा हू। यहां स्त्री विशेष अर्थात् वह आपकी प्रेमिका या पत्नी होकर आपसे कटोर व्यवहार करे या आपको अपमानित करे तो यह एक असहा स्थिति होती है।"

मैने पूछा—''मैं इस सबंध में अधिक तो कुछ नही जानता केवल जानने की जिज्ञासावश ही पूछ रहा हूं कि यदि कोई प्रेमी या पित अपनी प्रेमिका अथवा पत्नी को कठोर वचन कहकर अपमानित करने लगे तो क्या स्थिति कुछ भिन्न प्रकार की होगी? पुरुष को कटु वचन स्त्री कहती है तो इसमें अपमान अधिक है और यही कार्य पुरुष स्त्री के प्रति करता है तो स्थिति उतनी नाजुक नहीं है। यह भेद क्यों?"

"यह भेद है और हमेशा रहेगा। स्त्री के कठोर वचन दु-सह है!"

मैंने पड़ित जी से कहा—''मैं समझता हू इसमें स्त्री पुरुष का भेद महत्त्वपूर्ण मही होना चाहिए। दरअसल मंशा ही जानने का प्रयास करना अपिक्षत है। आप जानते है कि कुछ भी कह देने के पीछे तो कोई परिश्रम होता नहीं है। कोई लाख़ देने की बाते कहकर डींगे हाकने लगे, तब भी किसी के हाथ पल्ले क्या आने वाला है। इसलिए यह तो स्पष्ट ही है कि बात कोई कम नहीं है। कभी-कभी तो वह कर्म के भी विरुद्ध जाती है। जब क्रोध में आप किसी को कहते हैं 'मेरे सामने से हट जा-नहीं तो तेरा मैं खून कर दूगा।' तो क्या आपका मशा उसकी हत्या करने का होता है? हो सकता है यह कटोर वचन आप उसके प्रति अत्यधिक प्यार होने के कारण ही बोल रहे हो।"

पंडित जी मेरी दात गुनकर सोच में पड़ गए और दो-तीन मिनट तक चुप रहकर बोले—''वात तो आपकी शत-प्रतिशत सच्ची है। होता तो ठीक यही है जो आपने अभी-अभी कहा।''

मै बोला—''पिड़त जी हमार भीतर तो कुंटाएं दुबंनताए, हताशाए पलती चली जाती है वही दुवंचनों के रूप में व्यक्त होती हैं। यह एक स्वस्थ स्थिति ही कही जाएगी कि हम उसे शब्द देकर वाहर धकेल देते है। मन मे मनस्ताप रखेगे, वह भीतर ही भीतर कुठा के बाव पैटा कर देगी। अभिव्यक्ति उसका स्तर चाहे कैसा भी हो हमें भीतर के सताप से मुक्त करती है! कोई दुःख गूगेपन के सहारे नहीं कट सकता। में तो समझता हूं कि भाषा का आविष्कार भीतर-ही-भीतर उबलते रहने वाले भावों को किसी तरह बाहर फेक देने के निमित्त ही हुआ होगा। बोलकर हम भीतर के वोझ से उसी प्रकार खाली हो जाते हैं जैसे वादल खूव बरसकर खाली और हल्के हो जाते हैं। किसी भारी दुःख में रो या बोल लेने से हमें राहत मिल जाती है हालांकि दु ख फिर भी अपनी ही जगह बना रहता है और उसकी प्रकृति भी ज्यों की त्यों रहती है।"

पंडित मुकुद माधव मेरे कहे हुए शब्दों पर कई मिनट तक गभीर मनन करते रहे और फिर बोले—"आपने बड़ा गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य उद्घाटित किया है ओर करेग भी क्यो नहीं, आखिर आप एक सिद्धहस्त शब्द शिल्पी भी तो हैं। यह बात बहुत वड़ा सच है कि किसी भारी दु-ख में रो या बोल लेने से हमें राहत मिल जाती है। इसी प्रकार बात का घाव भी कभी खत्म नहीं होता वह भी हमेशा हरा बना रहता है।"

मैं वोला—''जहां तक बात का संबंध है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हम खूब चीख-चिल्लाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगते हैं और हमें अपने आवेश को लेकर कोई अनुमान भी नहीं होता कि उसका दूसरे पक्ष पर क्या असर पड रहा है। हां जब वह भी उसी शैली में अपना पक्ष सामने रखने लगता है तो हमें परेशानी अनुभव होने लगती है। यह कैसी विचित्र पहेली है कि हम चाहते है दूसरा तो अपनी बात माधुर्य मडित करके सामने रखे और हम लट्टमार ढंग से।''

पंडित जी समझ गए कि प्रकारातर से यह वात जैसे उन्ही को ध्यान में रखकर कही है। उन्होने गौर से मेरा चेहरा देखा और अपनी ठुड्डी खुजलाने लगे। इसी समय उर्मिला ट्रे में दो प्याल काफी और पराठे लेकर आ गई। मेरे सामन एक म्ट्रल लाकर रख दिया और उस पर ट्रे रखकर बापस किचन की ओर लीट गई। इस बार वह लीटी नो एक प्लेट में आलू फ्राई करके लें आई।

मुझसे बोली—''वैसे नो अब ढग से कुछ खाने का समय नहो रह गया है पर आपने तो सुवह से ही कुछ नही खाया। बिना खाए नीट भी नहीं आएगी शायद। इसिलए थोडा-सा कुछ खा जरूर ले।"

मैने कहा—''आपका यह सोचना एकदम सही है मगर आपकी भी स्थिति मुझसे कुछ अलग तो नहीं है। आप एक खाली प्लेट भी तो लाइए जिससे कि थोड़ा सा खाना आप भी ले ले।"

वह ना नुच करने लगी तो मैंने काफी का प्याला उठाते हुए कहा—''तो फिर मै अकेला निशाचर बनने की जहमत नहीं उठा सकता।''

हारकर उसे दूसरी प्लेट लानी पड़ी और उसने चार पराठों में से केवल एक ही उठाया। मैं कुछ कहता इसके पहले ही उसने कह दिया कि वह सिर्फ साथ देने के लिए खा रही है, वास्तविक भूख उसे कनई नहीं है।

मैने काफी का घूट भरा तो उसकी कडवाहट से मेरा मुह एकदम करैं ला हो गया। कहा तो काफी दूध में पीने का अभ्यास था, कहा यह एकदम दूध विहीन काफी धी फिर इसमे चीनी भी शायद कुछ कम ही पड़ी थी।

मेर चेहरे का भाव देखकर उर्मिला वोली—''काफी एकदम रही बनी है न?'' ''रही या नफीस बनाने का आपको अवसर ही कहा था? और भाई जब दूध नहीं है तो काफी इससे अलग ढग की बन ही कैसे सकती थी?''

''कड़वी लग रही है तो आप इसे छोड़ दीजिए। जायका खराब करने से क्या लाभ?''

मैंने दो-तीन घूंट लेकर काफी समाप्त कर दी और खाली प्याला स्टूल पर टिकाते हुए बोला—''इस तरह की काफी शायद इसी तरह पी डालनी चाहिए।''

उर्मिला बोली--''कडवेपन को स्वाद लेकर कौन पी सकता है।''

में बोला-"सत्य और सींदर्य के देवता शिव।"

''में तो कोई शिवानी नहीं हूं। साधारण बुद्धिहीन औरत हूं।''

''कोई बात नहीं। आप थोड़ा मधुर सभाषिणी और उर्मित हो जाए तो बात बन जाए।''

"में ठहरी कलहप्रिया—मधुर भाषिणी किस तरह हो जाऊंगी।" मैंने पराठे का एक टुकडा तोडा और उसे आलू की सब्जी में लपेटने लगा ाक तभा पटित मुकुट माधव उटत हुए वोल एक क्षण टहरिए मेने देखा था कि दही जमी रखी है। सुवह तक तो वह खर्टी हो चलेगी। इसी समय निपटा देगे तो उसका सदुपयोग हो जाएगा और आपको भी रुखे सूखे ढग से नहीं खाना पड़ेगा।"

पिड़त मुकुंट माधव रसोई की तरफ चले गए तो मैंने उर्मिला की ओर देखकर कहा—"कभी-कभी आदमी के शब्दों से कितनी क्रूरता व्यक्त होती है पर उसी समय उसका आचरण कितना महत्त्वपूर्ण हो उठता है। अब इन्हीं महाराज को लो। कितना उबल रहे थे। क्रोध में एकदम दुर्वासा जैसे हो उठते हैं। जैसे सबको फुंककर रख देगे मगर अब हम लोगों की कितनी चिंता कर रहे हैं कि हमें रूखा-सूखा न खाना पड़े। वह स्वय तत्परता से रसोई से दही लाने गए है। इसीलिए मैं कहता हूं, मनुष्य के शब्दों पर अटककर नहीं रह जाना चाहिए।"

"ऐसे ममत्व से क्या हासिल? जब आप अपने शब्दों के अंगारों से किसी को जलाकर रख दे तो फिर व्यवहार के ठडे जल से उस पर पानी डालना क्या हुआ? भस्म पर पानी डालना मेरी दृष्टि में व्यर्थ ही है।"

इसी समय पंडित जी दो कटोरियों में दही डालकर ले आए। दही की ऊपरी पर्त पर नमक मिर्च भुना हुआ जीरा सभी कुछ पड़ा हुआ था।

उन्होंने एक कटोरी मेरे सामने रख दी और दूसरी उर्मिला की ओर देखे बिना उसके पराठे की प्लेट से सटाकर रख दी।

यह करने के बाद वह हम दोनों का खाना खाते छोड़कर कमरे से बाहर चले गए।

मैंने उर्मिला से कहा—''अब तुम्ही देखो इन महाराज को—हम लोगों का कितना खयाल है? पता नही रसोई से नमक, मिर्च, जीरा कहां-कहां से खोजबीन करके लाए होंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि तीक्ष्ण तीर को तरकस में हो सुरक्षित रखना चाहिए। एक बार आप उसका इस्तेमाल कर बैठेगे तो वह वापस तरकस में नहीं आ पाएगा। बस दूसरे को इतना आभास देते रहना काफी है कि आपका तूणीर खाली नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो आप अपने तीर का प्रयोग कर ही डालेंगे।"

''इन्होने मुझे इतना-इतना सताया है कि इनका कोई भी काम मेरे भीतर कृतजता का भाव नहीं जगाता। ऐसी स्थितियों में मीठा बोलना भी मुझे बहुत बनावटी लगता है। जो आदमी आपसे हमेशा क्रूरना का व्यवहार करता रहा हो उसका कोमल होना भी उसके प्रति सशय पैदा करता है कि पता नहीं इस आचरण के पीछे उसका कौन-सा कुटिल मंतव्य छिपा हो।"

मै देख रहा था कि उर्मिला ने वाते करते-करते पूरा पराठा धीरे-धीरे समाप्त कर दिया था पर दही को हाथ भी नहीं लगाया था। मेंने पराठा वाली प्लेट से एक पराठा उसकी तश्तरी में रखते हुए कहा—''मैं इतने नहीं खा सकता आपका एक पराठा दहीं के साथ खाना पड़ेगा।''

उर्मिला तनकर बोली--'मुझे दही वैसे ही पसद नहीं है। खा भी लेती हू ता मेरे गट्टो और घुटनों में दर्द हो जाता है।''

''कोई वात नहीं है, वायु के दर्दों की दवा मेरे पास है। दही नहीं खाओंगी तो पहित जी का अपमान होगा।"

''इसमे अपमान की क्या बात हुई? जिस चीज को खाने से मुझं नुकसान होता हे उसे क्यो खाऊ? फिर जिन्होंने मेरे सामने दही की कटोरी लाकर रखी है, वह क्या नहीं जानते है कि जैसे वह चाय काफी नहीं पीते उसी तरह मै भी दही नहीं खाती हू। क्या आप उन्हें चाय-काफी पिला सकते है?"

''अगर तुमने उनके लिए भी काफी का एक प्याला बनाया होता हो आज में उन महाराज को काफी पिलाकर ही रहता।''

''आप सूरज को पश्चिम से उदित नहीं कर सकते।''

''कर सकता हू।''

''वह कैमे?''

'में हिप्नोटाइज करके मनवा सकता हूं कि सूरज पश्चिम से निकल रहा है।''

"यह ता सूरज का पश्चिम से निकलना नही हुआ।"

''हमने ही तो दिशाए तय की हैं कि इधर पूरब है उधर पश्चिम है। यह भी तो हो सकता है कि जिधर हम पूरव मानते है वह वास्तव मे पूरब हो ही नहीं।"

''मानने न मानने से ध्रुव सत्य बदल नहीं जाते। उनके पीछे न जाने कितनी वैज्ञानिक सोच और शोध होती है।''

में बोला—"कालांतर में इन सत्यां और शोधों को भी निरस्त करके और नए सत्य प्रतिपादित होते है। कितने समय तक पृथ्वी को गोल स्वीकार नहीं किया गया बल्कि पृथ्वी को गोल कहने वालों को सूली पर चढ़ा दिया गया। आज तो छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि पृथ्वी गोल है।"

"पृथ्वी गोल है या चपटी इस समय इस वितडावाद को बढ़ाने का कोई प्रयोजन नहीं है।" और यह कहकर उसने दही की कटोरी मेरे सामने सरका दी और बोली—"यदि आप अपने पंडित जी को दुखी और अपमानित नहीं देखना चाहते तो उनके वापस आने से पहले इसे भी ठिकाने लगा दीजिए।"

मैंन कोई हीला हवाला नहीं किया और दहीं एक बार में ही पीकर समाप्त कर दी और खाली कटोरी उसकी खाली प्लेट में रखकर बोला—''अब अगर वह आ जाए ना यह देखकर उनकी आत्मा पुलकित हो उठेगी कि तुमने उनके द्वारा प्रस्तुत दही का अस्वीकार नहीं किया।"

उर्मिला मुंह विचकाकर वोली—''रेत की दीवारे सीमेंट के पलस्तर से नहीं टहरती।'' यह कहकर उर्मिला ने खाली बर्तन उठाए और रसोई में रखने चली गई।

जब वह नौटी तो मै वोला—''लगता है पिडित जी सोने चले गए। उनकी नीट में आज बहुन खलल पड़ा। पर चलो अच्छी वात यही हुई कि उन्हें अब यह पता नहीं चलेगा कि जो दहीं की कटोरी उन्होंने तुम्हारे सामने लाकर रखी थी वह तुमने नहीं मैने ही उदरस्थ कर डाली।"

उर्मिला ने पूछा-''इससे क्या हो जाएगा?''

में बोला—"जहा तक शब्दों का सवाल है उनकी गोलंदाजी तो दाम्पत्य जीवन म चलर्ता ही रहती है पर छोटी-छोटी बाते वहुत महीन मार करती हैं। आदमी न कुछ सी बात पर तिरस्कृत अनुभव करने लगता है। आप घनिष्ठ संवंध में बंधे होकर किसी को कुठ दें और वह लेने से इनकार कर दे, फिर चाहे वह इनकार किसी भो कारणवश हो—आप अपमान से सिहर उठते हैं। आपके भीतर विना बात के एक ऐसा अभिमान जागता है जो अपमान बोध से आपको तड़पा देता है। प्यार से दिया गया एक फूल कितनी बड़ो साँगात कितना वड़ा उपहार है, क्या यह भी वताना पड़ेगा?"

उर्मिला इठलाकर हसते हुए बोली—''मुझे क्या पता कि एक फूल आप किसी को दें तो उसका क्या आशय है। मुझे तो कभी किसी ने कोई फूल दिया नही।''

"नहीं दिया तो कोई बात नहीं। मेरे लॉन में इन दिनो कितनी ही वैरायटी के गुलाब खिले है। सुबह किसी को देकर देखना कि देते समय क्या अनुभूति होती है ओर यह देना कैसा लगता है।"

उर्मिला लबी सांस खीचकर वोली-''अब शायद कैसा भी नही लगेगा। होता होगा कोई समय जब इन बातो का कोई मतलब होता होगा।''

''यही तुम बड़ी भूल करती हो। हमारा मन बहुत विचित्र है। हम समझते है मन बुझ गया है और हम बुढ़ा गए हैं पर वास्तव में यह एक बहुत बड़ा घोखा है। सहसा किसी क्षण ऐसा कुछ घटित होता है कि हम अनजाने में कुछ और हो उठते हैं और बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार करने लगते है। तब कोई हमें दर्पण दिखा दे तो चिकत होकर पूछते हैं—''अरे ये मैं हूं?" उमिला ने उत्सुकता से पृष्ठा—"आपके साथ कभी ऐसा होता है?" 'पहले की तो अब याद नहीं पर अब तो टो दिनों से ऐसा निरतर हो रहा है।"

उर्मिला ने वहुत मासूमियत से पूछा—''सच?'' ''सूच नहीं तो और क्या।''

''पर यह पति-पत्नी के बीच कभी घटित नहीं होता होगा। वहा नया रह भी क्या जाता है? दैहिकता-ऐद्रिय आकर्षण का पटाक्षेप है।''

'मैं नहीं मानता। दैहिक स्वरूप भी बराबर वटलते है। दंह को छिपाना भी एक कला है। जितना इसे उजागर करना उद्दीप्त करता है उससे कही अधिक छिपाना उत्तेजित करता है। सारी कलाएं हमारी दैहिकता से जुड़ी हुई है। कितने पित जानते है कि गुंथे हुए बालों की वेणी की सुदरता सद्य स्नाता के पीठ पर फैले अनियंत्रित वालों के सौदर्य का पासंग भर भी नहीं है।"

मेरी बात पर उर्मिला हस-हसकर लोट-पोट होने लगी? जब उसकी हंसी थमी तो उसने अपनी आंखा को पांछते हुए कहा—''आप तो हास्य रस की कविता बड़ी कुशलता से कर सकते हैं।''

''मै और हास्य की कविता?'' मैने चिकत होकर पूछा।

''हां जो वह पेशेवर हाम्य किव नहीं कर सकते—अर्थात् सयोग शृंगार में हास्य। नखिशख वर्णन उर्फ इंद्रजाल का जाद्र।''

मैने कहा—''तुम बड़ी दुष्टता कर बैठती हो कभी-कभी। मै इतनी देर से तुम्हे रिझाने के लिए एक से एक अच्छी और वारीक उपमा बता रहा हू और तुमने उन सारी गंभीर वानो को एक झटके में उड़ा दिया। फूल देने की बात कही—काली घटा से उमड़ने सद्यास्नाता के अलक जाल की बात कही पर तुम कहीं नहीं ठहरीं।"

'मै जानती हू कि यह अलक जाल की बाते करने वाले अथवा फूलो की बाते करने वाले वास्तव में इनसे नहीं जुड़ते। इनका मोहपाश सिर्फ लुभानेवाली बातों तक ही होता है। जीवन में आने कभी नहीं देते। आपके पंत जी ने कितने अलक जाल की वाते कही हैं पर 'बाले के वाल-जाल में' उलझे नंत्रों को साफ बचाकर ले गए। इसी तरह 'लाई हूं फूलों का हार लोगी मोल लोगी मोल' की बोली बोलकर चले गए। किया कभी किसी को एक गुलाब समर्पित?"

मैंने कहा—''हिम्मत नहीं कर पाए होंगे बेचारे।'' उर्मिला ने पूछा—''अपने लॉन मे उगे गुलाबो को आपने किसे पेश किया?'' ''सोचता हूं, अब तो मौका आ ही गया है—कर ही डालूं किसी को समर्पित।'' ''कर डालिए अगर कोई सुपात्रा मिल जाए।''

मै वोला—''टीक है सुबह देखूगा। अब तो सोया जाए, थोडी-सी गत ही तो शेष बची है।''

"ठीक है" कहकर उर्मिला उठी और अपने कमरे की ओर जाते हुए बोली—"अब आप जाकर सो जाइए नहीं तो सुबह आलस सताएगा।"

उर्मिला 'शुभरात्रि' कहकर सोने चली गई।

में अपनी स्टडी मे जाकर दीवान पर लेट गया और सोने से पहले अभ्यासवश एक किताब उठा ली। मैं देर तक पन्ने पलटता रहा पर नींद के स्थान पर उर्मिला से खूब हुई बातों की अनुगूंज ही मन में तरगायित होती रही। उसकी एक एक करके कई छविया, कई मूड्स मानस पटल पर उभरते रहे। उसकी निराशाएं, दिलन्दरायन, उन्मुक्त व्यवहार और बेबाक हसी मेरे आस-पास मंडराती रही। पता नहीं उसको लेकर क्या-क्या सोचते हुए मुझे कब नींद आ गई।

ें जीन सम्भाद्य अपित्र किया निव्य किया निव्य किया निव्य किया निव्य किया निव्य किया



सुवह उर्मिला सोकर उठी तो मुझे वह खूव सहज लगी। लगता था पिछले दिन की थकान और रात की कलह वह पूरी तरह भूल चुकी है। पंडित मुकुंद मायव अलस्सुबह घूमने निकल गए थे और अभी तक लौटे नहीं थे।

मैंने उर्मिला के उठने से पहले ही अपनी छोटी-सी बगीची से सुर्ख गुलाब के कितने ही फूल तोड़कर एक छोटी-सी डलिया मे सजाकर अपने अध्ययन कक्ष में रख दिए थे।

उर्मिला के उठने से पहले ही मैंने चाय बनाकर टीपाट में टिकोजी से ढककर कमरे मे रख दी थी। वह उठकर बाथरूम गई और कुछ ही मिनटों में मुंह-हाथ धोकर कमरे मे आ गई।

मैंने टिकोजी हटाकर टीपाट से प्याले में चाय उंडलते हुए पूछा—''आप पहली चाय प्याले में पीती है या काच के गिलास में?''

''क्या आप पहली चाय यानी 'बेड टी' के बारे में पूछ रहे हैं?''

"जी हां, पहली चाय मेरे लिए तो वही है। कुछ लोगों के लिए बाकायदा पहली चाय का मतलब होता है—कुल्ला दतौन से निपट लेने के बाद सुबह का अखबार पढते हुए इत्मीनान से चाय पीना। यह चाय अखबार की खबरों के साथ ही हमारे भीतर प्रवेश पाती है। मेरे एक मित्र ऐसे भी हैं जो यदि एक घटे में अखबार खत्म करते है तो चाय का अंतिम घूट भी अखबार को आंखों के आग से हटाने के साथ ही लेते है।"

''वेड टी तो तभी न बेड टी होती है जब आपको बिस्तर पर ही कोई लाकर दे? पर अपना भाग्य ऐसा कहां? इसलिए पहली और दूसरी चाय में अपन के लिए कोई अंतर नहीं है।'' ''ख़ैर हाल फिलहाल तो आप फर्क कर सकती हैं। चाय हाजिर है। बस यह आप पर है कि प्याले में लेंगी या गिलास मे।''

'जो भी हो, आप दो दिन में ही इतनी आदत बिगाड़ देगे कि वाद में जब यह क्रम आगे नहीं चल पाएगा तो दुखदायी हो उठेगा।''

"शायद मैं पहले भी कह चुका हू कि प्रस्तुत क्षण के सुख को मात्र इसलिए न भोगना या स्थिगत कर देना कि कल अथवा परसो वह नहीं मिल पाएगा। अव्वल दर्जे की मूर्खता और निराशावादी नजरिया है। हम उस अप्रस्तुत क्षण को लेकर दुखी ही क्यों हो जो या तो आएगा नहीं या हम उस तक पहुचेंगे नहीं।" मैंने वातें करते-करते कांच के गिलास में चाय डालकर उर्मिला की ओर बढा दी।

उसने चाय का गिलास पकड़कर कहा—''आप लाख सोचे या कहें मगर वर्तमान से नजर हटकर उधर जाती जरूर है। यह तो केवल पशु-पर्क्षा ही हे जो प्रस्तुत क्षण के अतिरिक्त कही और न जीते हैं और न जीना जानते है। हम मनुष्य तो सुखद से सुखद प्रस्तुत को छोड़कर कही बहुत पीछे या आगे जाकर जीन लगते है।"

''यही तो सारी आफता की जड़ है। इसी से तो दुनिया के निन्यानवे फीसदी अनाचार, अन्याय और लूट-खसोट जुड़ी हुई है।''

"आप ऐसा केसे कहते हैं?" मैने चाय का एक घूट लेकर कहा—"यह जो मदबुद्धि लोग लाखो करोड़ों रुपये अनावश्यक रूप से तरह-तरह की विकृतिया पेदा करके इकड़ा करके रखते है—उसका स्थूल कारण क्या यही नहीं है कि वह वर्तमान में न जीकर असुरक्षित भविष्य में जीते है और उसे सुरक्षित वनाने के लिए बिना जरूरत सिर्फ धन-सपटा जोड़ते चले जाते हैं? वह अपनी अगली पीढियों को न केवल इस अकृत संपत्ति के वल पर काहिल और अपग बनाते हैं बल्कि देश पर व्यर्थता का वोझ भी बढ़ाते चले जाते हैं। सोचो जरा अगर एक आदमी के पास बगैर जरूरत इतना धन मृत अवस्था में न पड़ा रहे तो एक देश को कितने उद्योग धंधे ओर काम करने वाले कितने हाथ मिल जाएं। यह वही हाथ हैं जो काम न मिलने पर चोरी इकेती हत्या वलात्कार में प्रवृत्त होते हैं। कल के धन की अकृत मात्रा जोड़ते चले जाने से बड़ा और सगीन अपराध दूसरा नहीं हो सकता।"

उर्मिला बोली—''पर यह व्यक्ति ही क्यो, क्या राष्ट्र नहीं कर रहे हे? यह जो बड़े-बड़े उद्योग सपन्न विकसित देश हैं—गरीब राष्ट्रों के शोपण में इसी इच्छा के वशीभूत प्रवृत्त नहीं हैं? हम अपने कुटुम्बियों की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत स्तर पर धन जमा करते हैं—यह अपने नागरिकों को सुरक्षित बनाने के लिए यही करते हैं। नाकारापन तो दोनों तरफ एक जैसा हो नहीं हुआ क्या?"

"नुम बिल्कुल सटीक वात कहती हो। यह व्यक्ति के स्तर पर अथवा राष्ट्र के स्तर पर है तो एक जैसा ही गर्हित।"

अभी उर्मिला मेरी बाल का कोई उत्तर देती कि बाहर का दरवाजा खुला और पंडित मुकुंद माधव दहलीज पार करके अंदर घुसते दिखाई पड़े।

उनके हाथों में मोतियों के फूलों की माला देखकर मैं एकटम चमत्कृत हो उठा। क्या रात उन्होंने मेरी बात सुन ली थी? मैंने उर्मिला से सुर्ख गुलाबों की बात की थी। कपनी वाग के रास्ते में जो फूलों की एक बड़ी दुकान थी उस पर अनेक तरह के फूल, मालाएं, गुलदस्ते, बुके इत्यादि मिलते थे। लगता था, पंडित मुकुद माधव कपनी बाग की दिशा में ही घूमने निकल गए थे और लौटते में उसी दुकान से यह माला खरीद लाए थे।

उन्होंने हम लोगों के नजदीक आकर माला मेरे हाथ में देते हुए कहा—''शुभ प्रभात!"

मैने कहा—''बैठिए। पडित जो, लगता है आज प्रातःभ्रमण के लिए रात रहते ही निकल पडे थे।''

"नहीं रात तो नहीं थी—बस पौ फट रही थीं।"

मैंने पृष्ठा-''क्या आप नियम से सुबह घूमने जाते है?''

"नही वैसा नियम तो कोई नहीं है क्योंकि मैं तो निरंतर पैदल चलता ही रहना हूं।" फिर वह हंसकर बोले—"जिस दिन अपने राष्ट्र किव की किवता ज्यादा जार मारती है उस दिन तो प्रातः भ्रमण के लिए निकल ही जाता हूं।"

''राष्ट्रकवि? कौन-सी कविता की बात कर रहे हैं?''

''अरे वही। कौन-सा काव्य है? बडी प्रसिद्ध कविता है कि नहीं-

उठ उपवन में बड़े सबेरे-

तात भ्रमण करते थे तेरं....

''अच्छा-अच्छा।''

मै उनकी बात पर बहुत हसा। जब हंमी धमी तो मैने कहा—''आप अनोखें व्यक्ति है साहब जो कर्म की प्रेरणा काव्य से लेते हैं।''

''सत्प्रेरणा हमेशा सद्ग्रंथी से ही मिलती है।''

"लोगों द्वारा किए हुए सत्कर्मों से क्या कोई वडी प्रेरणा सभव नहीं है?"

"वह भी होती है। यह तो अपने अपने संस्कार, स्वभाव और आंतरिक गठन पर निर्भर करता है। पर मेरा मानना है कि पुस्तक में वर्णित मार्मिकता हमारी मानसिकता को जिस प्रकार अनुप्राणित करती है वह व्यक्ति के कर्म द्वारा सभव नहीं है। कर्म से वहुत कुछ आंखों और जानकारी से ओझल भी होता है पर काव्य में पूर्वापर का विशद विवेचन आद्योपात हमारे भीतर उतरता चला जाता है। वड़े-बड़े उपदेशकों की वात का प्रभाव नहीं पड़ता पर कविता की एक पक्ति जीवनधारा बदल देती है।" फिर वह एक क्षण ठहरे—उन्होंने एक नजर उर्मिला को देखा और बोले—'मैं यह नहीं कहता व्यक्ति आदर्श नहीं होते। व्यक्तित्व का भी जादुई प्रभाव होता ही है। अब आप स्वयं को ही लीजिए। पता नहीं कितने पाठक-पाठिकाए आपके व्यक्तित्व से मोहाविष्ट होंगे।"

मै ठठाकर हस पडा और बोला—"आखिर पतनाला यही गिरा। पर यही सही मगर यह तो वतलाइए यह टटके फूलों का मोतिया हार किसके लिए लाए है? मेरे लिए तो आप गेदे के फूलों की माला ही लाते क्योंकि उसी से अभिनदन सत्कार वगैरह होता है। मोतियों का हार तो किसी उद्देश्य विशेष से ही लाया जाता है। आप तो संस्कृत वांगमय के अनघ पंडित हैं। जानते ही होगे—प्रणयी याचक ऐसा हार प्रेयसी या प्राण प्रियतमा के लिए ही लाते है।" फिर मैंने माला की ओर सकेत करके कहा—"इसे सही पते पर प्रेषित करने की कृपा भी तो करें।"

मेरे इशारे पर पंडित मुकुंद माधव झेपकर बोले—''मैने तो इसे आपको अर्पित कर दिया। अब आप जिसे चाहे प्रेषित कर दें।''

मैंने वह माला उर्मिला की ओर बढ़ाते हुए कहा—''गिफ्ट टू दा कन्सर्ड पर्सन वाया मी।''

उर्मिला ने उसे एक ओर सरकाते उसे मेज के दूसरे छोर तक पहुचा दिया और बोली—''यह माला आपको भी विरसी भाषा बोलने पर मजबूर कर गई तो स्पप्ट ही मेरे लिए नही है। विलासी ऐसे गजरे लेकर कहां जाते है यह आपसे छिपा नहीं है। उपन्यासों-कहानियों में इसकी कुछ कम भरमार नहीं है।''

उर्मिला के शब्दों के पीछे जितनी प्रताणना और अपमान छिपा हुआ था उसने पड़ित मुकुंट माधव के चेहरे पर जैसे कालौस ही पोत दी।

उन्होंने फिर एक शब्द नहीं कहा और वह दूसरे कमरे की ओर वढ गए। उनके जाने के बाद कई मिनट तक वातावरण में मनहूस चुप्पी छाई रही। मुझे उर्मिला के शब्द चावुक जैसे मारक लगे। मै सोच भी नही सकता था कि वह मोतियों के फूलो की एक माला लाने पर अपने पित को इस तरह कीच कर अपमानित कर देगी। निश्चय ही उसके मन मे अपने पित के प्रति विद्रोह उस सीमा तक बढ़ गया था कि उसके शमन का कोई आसान उपाय सभव ही नही रह गया था। दोनों के लिए आमने-सामने बैठकर बाते करने की सभी सभावनाए नष्ट हो चुकी थीं। यह कहीं विदेश की वैवाहिक विडबना होती तो अब तक कब का तलाक हो चुका होता पर हम भारतीयों की सामाजिक जकड़बदी और रूढिगत परपराओं के चलते सबंध विच्छेद भी आसान नहीं था। दोनों को अनिच्छा पूर्वक एक दूसरे को ढोते चले जाने की विवशता किसी भयानक अभिशाप से कम नहीं थी।

लेख

46

歪

Ť

वि

लेः

हर

को

पर

**\$**₹

ौत म म खाई अंदि सम्म

.ज्स केय ए क

ाटने लुक्ष

**अ** 

清夏

पिडत मुकुद माधव उर्मिला की कटाक्षभरी उक्तियों और अपमान को पीकर जिस तरह चुपचाप चले गए थे वह मेरे लिए कम आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि अब तक, उर्मिला के किसी व्यंग्य बाण से आहत होने के बाद मैने उन्हें चुप्पी साधते या चुप मारकर चले जाते नहीं देखा था।

मैने उर्मिला को उस कलह और कटुता भरे प्रसग से हटाने की मंशा से दूसरी बातो में लगा दिया और हम दोनो सहजता से और बहुत-सी बातें करते रहे। उन बातो में मैने प्रयासपूर्वक घर-परिवार की बाते नहीं आने दीं।

काफी देर बाद उर्मिला उठकर जाते हुए बोली—''मै आपके लिए चाय बनाकर लाती हू।''

मै बोला-"मेरे लिए ही क्यों?"

'मै तो दो प्याले चाय पीकर वहुत संतुष्ट हूं और अब नहाने-धोने के बाद ही कुछ ले सकती हूं।''

'मै भी दो प्याले चाय पी चुका हू और यह दो घंटे के लिए काफी हैं। पहले आप नहा-धोकर निपटे उसके बाद ही कुछ देखेंगे।' फिर कुछ क्षण ठहरकर बोला—''जोखन महाराज के न होने से आज नाश्ते और खाने का मीनू हमें बदलना पड़ेगा। आप स्नान ध्यान से निवृत्त हो ले फिर हम नाश्ता करने चलेंगे। अगर दोसा और काफी से काम चल सके तो—काफी हाउस भी चल सकते है।"

वह बोली--'मेरे लिए ता वह आदर्श उपहार होगा मगर....।"

उसके मगर कहते ही मुझे उसके पित महोदय का खयाल आ गया और मै बोला—''वह तो बाजार का कुछ भी खाएंगे नही इसलिए घर मे ही कोई व्यवस्था करनी पडेगी।'' वह लापरवाही से बोली—''मै और आप काफी हाउस चले चलेगे. उनके लिए पूरी पराठा और आलू की भाजी यही घर से बना दूंगी।''

'बस यही ठीक रहेगा।'' कहकर मैंने सुबह के अखबारों पर आखे केंद्रित कर ली।

उर्मिला नहाने के लिए चली गई मगर कुछ ही क्षण बाद गुलाब के फूलों की डोलची लेकर वापस आ गई। हंसते हुए बोली—''आपने ये इतने बड़े-बड़े सुर्ख गुलाब किसके लिए सजोकर रखे हुए हैं?''

''किसके लिए बतलाऊं? अब तो कहते हुए डर ही लगता है।'' ''डर? कैसे और किसका डर?''

मै क्षण भर चुप रहकर बोला-''अलक्षित का ही समझो।

''अलक्षित? क्या इस घर में कोई अलक्षित भी रहता है जिससे आप मेरा परिचय नहीं कराना चाहते?''

''अलक्षित घर में कोई नहीं है वह तो मन की दुनिया में ही रहता है पर उस पर मेरी किसी प्रकार की दावेदारी नहीं बनती।''

उर्मिला सभवत मेरा अभिप्राय समझ गई और उसे रात की बात का स्मरण हो आया, जब मैंने परिहास में लॉन में उगे गुलाबों की बात की थी। मेरे लॉन में इन दिनो कितनी ही 'वैरायटी' के गुलाब खिले हैं। सुबह किसी को देकर देखना कि देते समय क्या अनुभूति होती है और यह देना कैसा लगता है।"

वह गंभीर हो गई और बोली—''आपकी दावेदारी को मैं कोई चुनौती नही दे सकती पर काश आपका यह अमूल्य उपहार कहीं प्रेषित हो पाता।''

मैने क्षण भर चुप रहकर कहा—''वह शब्द चाहे किसी ने भी कहे हीं पर मैं उन्हें सुनने के वाद इन फूलों को दें सकने का साहस नहीं जुटा पाया। अब शायद कैसा भी नहीं लगेगा। होता होगा कोई समय जब इन बातों का कोई मतलब होता होगा।"

यह शब्द स्वयं उर्मिला के कहे हुए थे इसीलिए शायद वह उन्हें भुला नहीं पाई थी। कुछ न कहकर वह एक लंबी सांस खींचकर चली गई।

जब वह नहाने के बाद किचन में चली गई तो मैं भी नहाने-धोने में लग गया। नहाने के बाद मैं कमरे में कपड़े बदल रहा था तो मुझे एकाएक इस बात का ध्यान आया कि मैंने काफी देर से पड़ित मुकुंद माधव को नहीं देखा। यह तो स्पष्ट ही था कि वह ब्राह्म मुहूर्त में नहा-धोकर घूमने निकले थे। अब सुबह के साढ़े नो बज रहे थे, उन्हें भूख भी लग रही होगी। मै उन्हे देखने के लिए अतिथि कक्ष में गया पर वह वहां नहीं थे।

मैंने सोचा वह कोई पुस्तक या समाचार-पत्र लेकर लॉन में पेड के नीचे बैठे होंगे। पर वह लॉन में भी नहीं थे। उसके बाद तो मैने सारा घर छान मारा पर उनका कहीं पता नहीं चला।

मैंने रसोई में पूरियां तलती उर्मिला से पूछा—'क्या पंडित जी कहीं बाहर गए ह॰ घर मे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।''

वह वोली-''होगे यहीं कहीं। वह घर से बाहर जाएंगे भी कहा?''

"हां, यही तो मैं मोचता हूं। शहर मे भी वह किसी को नही जानते। पान वगैरह का भी उन्हें कोई शौक नहीं है। हाट बाजार जाने मे भी मैं उनकी कोई खास रुचि नहीं देखता।"

उर्मिला सहजता से बोली—''हो सकता है घर में बैठे-बैठे ऊब गए हो ओर इधर-उधर चहलकदमी करने निकल गए हो।'' फिर वह पिछले दिन का स्मरण करके वोली—''दिल्ली में ही वह किसी को कब जानते थे? हम लोगों को छोडकर गए तो फिर भटक-भटकाकर अपने आप ही घर नहीं लौट आए थे?''

''हां, यह तो तुम ठीक कहनी हो।'' उर्मिला ने मुस्कराते हुए मेरी ओर देखा और बोली—''चलिए उनके कही चले जाने से इतना तो हुआ।''

''इतना क्या हुआ? मैंने चिकत होकर पूछा—''यही कि आपके मुह से मेरे लिए आप संबोधन के अलावा दूसरा कोई शब्द निकल ही नहीं रहा था। अब आपने 'तुम' तो कहना शुरू किया।"

मैने भी हसते हुए कहा—''असावधानी में बोले हुए शब्द और सबोधन क्षम्य है।''

''पर मैं माफ करने नहीं जा रही हूं। सजा के तौर पर अब आपको हमेशा यही 'तुम' बोलना पड़ेगा।''

उर्मिला ने नमकीन पूरियां तली थी। अलमारी में जोखन ने कई तरह के अचार और मुख्बे वोतलों मे सजाकर रखे हुए थे वह संभवतः उर्मिला ने देख लिये थे। वह पूरिया एक थाली में रखते हुए बोली—"आप नो गरम-गरम ही खा लें। वह जब लौटेंगे लो मै उनके लिए फिर से तल दूंगां।"

''मुझे इतना गरम खाने का शौक हुआ होता तो अब तक बहुत कुछ हो चुका होता।''

''वह बहुत कुछ तो अब भी हो सकता है। पर उस पर बाद में भी विचार हो

सकता है। यह गरम पूरियां तो प्रस्तुत क्षण में ही मिल रही है-इमे आप अतीत बनाने पर क्यों तुले हुए है।"

मैंने अलमारी से आम के अचार और मुख्बे की बोतले उठाते हुए कहा—"आप अपने द्वारा तैयार चमत्कार को उधर डाइनिंग टेविल पर ले आडए और वाकी का काम थोडी देर के लिए स्थिगित कर टीजिए।"

उर्मिला संकोच दिखाते हुए कहने लगी—''मैं एक बार आपको अकले ही खाते हुए देखना चाहती हूं। वह मेरा आंतरिक सुख होगा। क्या मेरे लिए आप इनना भी नहीं कर सकते?''

''उर्मिला, बहुत दिकयानूसी बात है यह मगर वह मैं तुम्हारा आदेश टालने का साहस भी नहीं कर सकता।"

मेरे शब्दों से उसके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थिरक उठी। उसमे सलज्जता की भी दीप्ति थी।

उर्मिला ने खाने की मेज पर कई सद्यःतली हुई फूली-फूली पूरिया प्लेट में न रखकर थाली मे ही रखी और वोतलो से अचार मुख्बे निकालकर एक प्लेट में रखन लगी।

जव मैंने खाने के लिए पूरी का टुकड़ा तोड़ा तो मैंने देखा, वह एक कुर्सी की पीठ पकड़े स्नेह भरी आखो से मेरी ओर निहार रही थी।

जीवन से बहुत दूर जा चुका यह विरत्न दृश्य न जाने कितने वर्षों के अतरात पर पुनर्घटित हुआ था, इसकी ठीक-ठीक याद मुझे नहीं थी।

वह मुझे खाता छोड़कर रसोर्ड की दिशा में लौटी और पूरिया तलने लगी। भर पेट खाने के बाद मैने पेट पर हाथ धुमाते हुए कहा—''काश अपना यही अतिम भोजन होता।"

उर्मिला ने जीभ काटकर कहा—''हे, हें यह आप क्या दुर्वचन मुह से निकाल रहे हैं? क्या कभी ऐसे भी बोला जाता है?"

"जीवन का परम आस्वाद में डूबा क्षण इसी सोच से जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है। निमिष में सिमटी उज्ज्वलता, पवित्रता, प्रेम और परिभ्रमण कभी दुहराए नहीं जाते।"

उर्मिला की दृष्टि में एक मोहाविष्ट भूख जाग उठा और वह अपलक मेरी ओर देखती रही। उसकी आखें अवश्य मेरे मुख पर लगी थीं पर उनका केंद्र मैं नहीं था। पता नहीं कितने जन्मों के आर-पार पारदर्शिता की लक्ष्य करने वाली थीं वह आंखें। में उसकी ओर से आंखे हटाकर कुर्सी से उट खड़ा हुआ। मुझे उटते देखकर मानो उसकी अतीद्रियता में डूबी चेतना एकाएक खडित हो गई। उसने आगे बढ़कर सहसा मेर दोनों पांव अपने हाथों मे ले लिये।

मैं सन्नाटे में आ गया। उसे वलात् दोनो कधों से पकडकर उठाते हुए वोला—''यह क्या किया तुमने उर्मिला? अपने आपको विखरने से बचाने का क्या कोई भी उपाय मेरे हाथ मे नहीं रहने दोगी?"

"अब आप विखर नहीं सकते। आपके भीतर का अनुशासन ऐसा कभी नहीं होने देगा—यह में भली प्रकार जानती हूं।"

मै उन्मत्त की तरह लड़खड़ाते हुए वाश बेसिन पर जाकर खड़ा हो गया। मेरे मानसिक नेत्रों से उर्मिला का मेरे पावो की ओर झुकना ओझल नही हो पा रहा था। दोपहर तक तो मेरा और उर्मिला का यही खयाल था कि पंडित मुकुंद माधव कहीं इधर-उधर ही घूमने-फिरने गए होगे और जब उनका मन भर जाएगा तो भटक-भटकाकर स्वय ही लौट आएगे पर जब वह शाम तक भी नहीं लौटे तो मुझे एकाएक उनके सामान का खयाल आया। मैंने उर्मिला से कहा—"अब तक पडित जी के लौटने की प्रतीक्षा में हमने यह भी नहीं सोचा कि कहीं वह यहां से चले ही ना गए हों।"

''यह केसे हो सकता है?'' उर्मिला गहरे अविश्वास से बोली।

''कमरे में जाकर उनका सामान तो देखे—उनकी अटैची झोला और खूटी पर कुछ कपड़े वगैरह हैं या नहीं।''

उर्मिला के ध्यान में भी अब तक यह बात नहीं आई थी। वह कुछ बदहवास-सी होकर बोली--''वह ऐसा तो नहीं कर सकते।''

मैने कहा—''करना तो नहीं चाहिए पर अगर ऐसा हो ही चुका हो तो हमें जानना तो चाहिए।''

उर्मिला उस कमरे में गई जहां उनका सामान रखा था। कुछ क्षणों वाट लौटकर वह रुआंसे स्वर में बोली—''आपने ठीक ही सोचा—वह चले गए हैं।'' उसका चेहरा तमतमा उठा था। वह बहुत अपमानित अनुभव कर रही थी। गहरे विषाद से बोली—''वह ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने यह नहीं सोचा था।''

मैं गहरी चिता में पड़ गया। मुझे और उर्मिला में से किसी एक को भी उनके जाने की भनक नहीं मिली। जोखन महाराज होते तो शायद पंडित जी इस तरह मय सामान के चुपचाप खिसक न पाते। हो सकता था जोखन के रहते यह नौबत ही न आती। कई दफा, घटनाए स्थितियों के कुछ और होने से टल जाती हैं।

A Court from the second

अब क्या हो—यही मेरी समझ में नहीं आ रहा था। टर्मिला के चेहरे पर पित के यों चुपचाप चलें जाने के दुख से भी बड़ा त्रास इस तरह अवमानना करके चलें जाने को लेकर था। उन्हें जाते समय एक बार भी यह खयाल नहीं आया कि जब वह अपने शहर में बिना उर्मिला के यों अकेले पहुचेगें तो लोग क्या समझेगे। किसी न उर्मिला के विषय में पूछा तो उसे वह क्या उत्तर देंगे।

उर्मिला की घबराहट और रुआंसेपन को लक्ष्य करके मुझ कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मैने जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति कभी जानी-देखी नहीं थी और न ही उपन्यास कहानियों में किसी ऐसी विषम स्थिति में पाला पड़ा था।

मैने उर्मिला के कंधे पर हथेली टिकाकर उसे दिलासा दी—''पडित जी ने असह गुस्से की लहर में यह निर्णय लेकर जो गलती की है उसकी तुम किसी प्रकार भी टोषी नहीं हो। यह उनका एक पक्षीय निर्णय था और इसके लिए अब उन्हें पळतावा भी कम नहीं हो रहा होगा। मगर इसे लेकर तुम दुखी और परेशान हो, यह उचित नहीं है।"

"मै दुखी और परेशान न होऊ तो आप ही वताइए क्या करू?"

"कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यह घर तुम्हारा ही है। अभी तुम्हारा विद्यालय भी बंद है। आराम से रहकर अगली स्थितियों की राह देखी।"

'मै तो राह देख लूंगी मगर वहां जाकर वह मेरे विरुद्ध क्या-क्या अभियोग नहीं लगाएगे?''

"अव्वल तो वह तुम्हारे विरुद्ध कोई अभियोग लगाएंगे ही नहीं। अगर उन्होंने ऐसी कोई भूल कर दी तो उनकी ही मिट्टी खराब होगी। सभी उनकी रीति-नीति ओर स्वभाव से परिचित है। मैं नहीं समझता, उनके कृत्य के प्रति किसी को कोई सहानुभूति होगी।"

''उन्हें क्या लगता है? वह तो मेरा परित्याग भी कर सकते हैं। पुरुषों को ऐसा करने में कितनी देर लगती है? क्या रोज ही ऐसी सैकड़ों घटनाएं समाचार-पत्रों में नहीं छपतीं?''

''जरूर छपती है। मै कब इनकार करता हूं, मगर वह सव उर्मिलाएं नहीं होतीं। पिछले दो दिनो में मेरा जिस उर्मिला से परिचय हुआ है यदि वह उसी रूप मे ख़डी हो जाती है तो फिर उसे अकारण कोई टडित नहीं कर सकता।"

"आप हमारे निर्दयी समाज को तो जानते है—इसमें सारा दोष और कलंक स्त्री का ही होता है। औरत अकेली कही एक रात रह जाए तो उस पर इतना मैलापन तोप दिया जाता है कि कोई उसके निष्कलंक होने की प्रतीति नहीं कर सकता।" ''म मानता हू यह स्थिति ता है पर स्त्रीं के हमेशा गिढ विहीन वने रहकर सारे अन्याय सहते चले जाने से ही यह होता रहा है। यदि एक वार वह सिर उठाकर खर्डी हो जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। अब तुम अपने को ही लो। अच्छी पढी-लिखी विदुषी और आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर हो। पित एग-पग पर प्रताडित करते है—परस्पर कोई सौमनस्य वाला संवध भी नहीं है—फिर भी तुम उनके लिए चिता में मरी जा रही हो। सोचो, ऐसा क्यो है?"

उर्मिला वोली—''मैंने इस दिशा में कभी सोचा नहीं।'' ''मैं वतलाता हूं कि तुमने क्यो नहीं सोचा। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आखो में पानी।

यही तुम्हे हर किसी ने वतलाया है और तुमने भी इसे यथास्थिति के रूप में स्वीकार कर लिया है। तुम कल दिन और रात वाली उर्मिला बन जाओं तो फिर तुम्हें न कोई परास्त कर सकता है—न हताश कर सकता है। हमने पश्चिम से बहुत-सी बेकार की चीजे तो ग्रहण कर ली है मगर वहा के स्त्री स्वातंत्र्य पर कभी दृष्टि नहीं डाली। क्या वहा कोई पित अपनी पत्नी को इस तरह निराधार छोड़कर जा सकता है? यदि वह एक वार चला भी जाए तो वह स्त्री न उसको कभी क्षमा कर सकती है और न वह उसको अपने जीवन में लौटा सकता है।

''पर यहा तो ऐसा नहीं हो सकता। उर्मिला उद्धिग्न होकर वोली।

'हो क्यो नहीं सकता? इसमें किठनाई ही क्या है। बस वही मानसिक बाधा है जिसे हमने बिना प्रतिरोध के स्वीकार कर तिया है। उदाहरण भी केसे है—राम लोकापवाद के डर से सीता को त्याग देते हैं और कहीं कोई पत्ता नहीं हिलता। देवताओं की ओर भी आंखे न उठाकर दमयती पित के रूप में नल का वरण करती है और नल एक रात उसे बीहड़ वन में निराधार-निराश्वित छोड़कर चल देता है—इस पर भी कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं होती। स्त्री भी इस अन्याय के विरुद्ध कोई चू-चपड नहीं करती। इसे अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लेती है। इसके अलावा और भी तमाम उदाहरण इसी तरह के भरे पड़े हैं। म्पष्ट ही है, जब बचपन से ही स्त्री के मन को इस सांचे में बिठाया जाता है और उसके लिए आत्मावलोकन, आत्मचिंतन वेटादि ग्रंथों का पारायण निपिद्ध ही है तो वह स्वयं को एक निर्वल लना के अलावा और क्या समझेगी जिसे किसी पेड का सहारा चाहिए ही चाहिए।

पर यहां तो नसकी नियात ह बेल होने का स्थिति म क्या इसक अतिरिक्त उसका भाग्य और कुछ हो सकता है?"

मै उसकी वात सुनकर हस पड़ा और वोला—''अव्वल तो पेड पर चढी वेलें सृजन धर्मा कम ही होती हैं और होती भी है तो खरवृज, तरबूज और काशीफल की जमीन पर ही विकसित होने वाली बेलो के मुकाबिले बहुत पोच होती है। शायद तुम विश्वास न करो, मैने पच्चीस-तीस सेर वजन के तरबूज और काशीफल जिसे कहू भी कहा जाता है आमतौर पर देखे हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए संभव होता है कि यह बेले हवा में नहीं ठोस पृथ्वी पर फैलकर ही फलवती होती है।"

मेरी वात सुनकर उर्मिला के विषण्ण, उदास चेहरे पर हल्का-सा परिवर्नन हुआ ओर वह कुछ क्षण चुप रहकर सोचती रही। फिर लवी सास लेकर उसने पूछा—''अव आप मुझे क्या करने को कहते हैं?''

"मौज करो-इसके अतिरिक्त कहने को और है ही क्या!"

फिर कुछ देर ठहर कर मैंने कहा—''एक दो रोज के लिए हम लोग कही घूमने फिरने के लिए भी निकल सकते हैं। मेरे कई मित्र पहाड़ो पर हैं—पौढी और चमोली में भी कुछ अच्छे परिचित रहते हैं, वहां भी जाया जा सकता है।''

"अव मेरी अक्ल तो कुछ काम करती नहीं है। आप जैसा ठीक समझते हो वहीं करें।"

"वैसे तो मैं तुम्हारे साथ आज और अभी भी यहा से कहीं के लिए भी प्रस्थान कर सकता हू पर एक तो जोखन के आ जाने की राह देखना जरूरी लगता है। चलो जोखन को भी छोड़ा जा सकता है। इस तरह एकाएक मुझे कभी कही बाहर जाना पड जाता है तो मैं पान वाले को घर की चाभिया देकर चला जाता हूं पर मैं एक-दो दिन पडित मुकुंद माधव की भी प्रतीक्षा कर लेना श्रेयस्कर ही मानता हूं।"

उर्मिला चिकत भाव से मेरा मुह देखने लगी। उसे रंचमात्र भी यह आशा नहीं थीं कि उसे इस तरह औचक छोड़कर चले जाने वाले पित महोदय अब कभी लौटकर भी आ सकते है।

उसने गहरे अविश्वास से कहा—''यह मात्र एक दुराशा है। अब उनके यहा लोटकर आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।''

"जब रात बहुत काली और निस्तब्ध होती है तो कभी सूर्योदय होगा। इसकी आशा भी दुराशा ही लगने लगती है। मगर हम सभी जानते हैं—प्रभात का आगमन रुक नहीं सकता।"

"जो भी हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वह कभी लौटेगे।"

"पर मुझे कही बहुत गहरा विश्वास है कि पिंडत जी अवश्य आएंग।" "क्या आप त्रिकालदर्शी है, जो ऐसी भविष्यवाणी कर रहे है?"

"इसमें तत्त्वज्ञ होने अथवा भविष्य द्रष्टा होने का कोई प्रश्न नहीं है। जहां नक मे मानव स्वभाव से परिचित हूं मुझे यही लगता है कि उन्हें लीटना चाहिए।"

'मैं भी मानव स्वभाव की थोडी-सी जानकारी रखती हूं। वह बहुत हठी ओर एकपक्षीय सोच वाले आदमी है। उन्हें जो चग एक वार चढ़ जाती है, वह उनके सिर से उत्तरती नहीं है।"

मैने कथे उचकाकर कहा—''भई अब वह तुम्हारे पति हैं, मैं उनके संबंध में और क्या कह सकता हू।''

अब शाम होने लगी थी। मैं बोला—''अगर फिल्म देखने का मन हो तो यहां एक अच्छी फिल्म लगी है। वैसे तो मैं फिल्म देखने से कतराता हूं मगर जब लोग किसी फिल्म की प्रशंसा करते है और समाचार-पत्रों में भी उसकी अच्छी रिपोर्ट छपती हे तो देखने चला जाता हूं।"

''मेरा मूड तो एकदम उखड़ा हुआ है। अजब, उच्चाटन जैसी स्थिति है। अब आपका जैसा मन हो वैसा ही कीजिए।''

'तां फिर झटपट नहा डालो। सारे दिन लू चलती रही है। नहाने से थोडी राहत मिल जाएगी। शायद अच्छी ही फिल्म हो। इसमे तो कोई बडा जोखिम भी नहीं है। अगर नहीं जमी तो बीच में उठकर भी आ सकते है।

नहाने जाने से पहले उर्मिला ने पूछा—"क्या आपके लिए चाय या काफी कुछ बना दू?"

''कतर्ड नही।'' मैने मेज पर रखी घडी पर नजर डालकर कहा।

उर्मिला नहाने चली गई तो मै सोचने लगा कि मुकुद माधव न लौटे तो आगे की स्थिति क्या होगी! क्या उर्मिला उनके बिना सहज रह पाएगी? अपनी ओर से में आश्वस्त था कि उसे मेरे पास रहने में कोई कप्ट होने वाला नहीं था लेकिन लौकिक दृष्टि से क्या यह एक निभने वाली स्थिति हो सकेगी? जोखन महाराज मेरे पास बहुत लबे समय से थे और शब्दों के अधिक आदान-प्रदान के बिना भी हम दोनों एक दूसरे के परस्पर थे। उर्मिला किस परिस्थिति में यहां रह रहीं है, यह तो जोखन को बतलाना ही पड़ेगा। उस स्थिति में जोखन का उर्मिला के साथ क्या व्यवहार होगा? एक अविवाहित पुरुष के साथ एक ही घर में किसी दूसरे की विवाहिता स्त्री सहज भाव से रहना स्वीकार करेगी। मेरे अपने सामाजिक दायरे में इस संबंध की क्या व्याख्या की जाएगी।

इसी क्रम मे मैं अभी और भी वहुत से विषम प्रश्नों से घिरने जा रहा था कि टर्मिला नहाकर लौट आई और वाली—''आप भी जल्दी से नहा डालिए।'' दीवार घडी पर नजर डालकर मुझे याद दिलाया—''बस छह बजने ही जा रहे हैं।''

जव मैं और उर्मिला सिनेमा हाल पर पहुंचे तो शो छूट चुका था और सूचना विभाग की खबरो वाली रीले चल रही थी। जल्दी से टिकट लेकर हम दोनो बाक्स में जाकर बैठ गए।

फिल्म शुरू हुई तो हाल मे चारो तरफ गहरी शाति छा गई। अभिताभ बच्चन की शुरू की फिल्मों में से एक थी। इस 'आनंद' फिल्म में राजेश खन्ना कैसर का मरीज होता है और अमिताभ बच्चन एक संवेदनशील डॉक्टर। कैंसर पीड़ित व्यक्ति में जीवन के प्रति गहरीं ललक है कितु उसे मरने का भी कोई भय नहीं है। जितनी देर भी जीना है उसे वह सार्थक ढग से ही जीना चाहता है। डॉक्टर उसे बचाने के लिए प्राणपण से प्रयासरत है। वह भी जीवित रहते मृत्यु की पीड़ा का किसी को सकेत नहीं देता और अतत हंसते-खेलते दुनिया से चला जाता है।

फिल्म खत्म होने पर मन में गहरी करुणा और पीड़ा की भावना लेकर हम लोग हाल से बाहर निकले। उर्मिला तो फिल्म में कई अवसरो पर अवशभाव से रो भी उठी। जिसे उसने वहुत छिपाने की भी चेष्टा की थी। पर वह ऐसे विषम क्षण थे कि विगलित हो उठना अनपेक्षित नहीं था।

जब हम दोनों 'चित्रालय' के परिसर से बाहर निकल आए तो उर्मिला ने एक लबी सांस खींचकर कहा—''इस फिल्म के सारे ही पात्रों में कितनी गहरी मानवीय सवेदना थी। मैने अपने जीवन में अब तक ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी थी जिसमें एक भी पात्र विसंवादी और दुष्ट न हो। यह पहली फिल्म है जिसके सभी पात्र मन की गहरी भावनाओं से इस कदर जुड़े हो।"

रिक्शे के इतजार में एक स्थान पर खडे होकर मैंने कहा—"वह तो है ही मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस चित्र में जीवन के प्रति गहरी आसक्ति और आस्था के दर्शन होते हैं। कैंसर का रोगी अपने वचे-खुचे जीवन को संपूर्णता से जी लेने में विश्वास रखता है। वह एक दीन हीन रुग्ण और दूसरों की दया पर जीने वाली जिंदगी की कामना नहीं करता। वास्तव में हमारे फिल्म निर्माता ऐसी सार्थक फिल्म बडी मुश्किल से ही बना पाते हैं।"

मैंने निकट से गुजरते रिक्शे वाले को हाथ उठाकर रोका और उर्मिला से रिक्शे पर बैठने को कहा। उर्मिला की बगल में बैठ जाने के बाद मैने रिक्शा चालक को गंतव्य का पता बतला दिया और उर्मिला से पूछा—''घर पर जाकर

अब खाने-पीने का झंझट करना तो बवाल सरीखा ही है। क्यों न कही होटल में कुछ खाते पीते चलें।"

उर्मिला ने खाने के प्रति अरुचि प्रकट करते हुए कहा—''दोपहर का खाना ही अब तक हज्म नहीं हुआ है। नहाने के बाद थोड़ी-सी शांति मिली थी पर सिनेमा हाल की उमस में फिर वहीं हाल हो गया। लगता है मुझे तो घर जाकर एक बार फिर से नहाना पड़ेगा।"

मैंने घर पहुचने से पहले ही रिक्शा रुकवाया और पड़ोस के दुकानदार से डबल रोटी मक्खन और दो किलो पानी का बर्फ लिया।

जब हम घर में दाखिल हो रहे थे तो उर्मिला ने पूछा—"फ्रिज के वर्फ से ही काम चल जाता—आपने यह बर्फ किसलिए खरीदा है?"

''तुम नहाने के लिए नहीं कह रही थी। टप का पानी तो उबलता हुआ ही होगा—उसमें बर्फ डाल देने से कुछ तो ठडा हो ही जाएगा।''

उर्मिला पछतावे के स्वर मे बोली—"पता नहीं मेरी वजह से आपको अभी कितनी मुसीबतें और उठानी पडेगी।"

''खुदा करे ऐसी मुसीबतों से कभी मुक्ति ही न मिले।'' ''खुदा को इसमें क्या करना है। ऐसा करने के लिए तो मैं ही बहुत हूं।'' मैं देख रहा था कि पंडित मुकुंद माधव के बिना बताए चले जाने से जिमला निरंतर जिंदिन होती जा रही थी। दो दिन में ही उसका चेहरा म्लान हो उठा था। उनकी उपस्थित में वह मुझसे जिस तरह निर्द्ध भाव से खुली बातचीत करती थी तथा अपने पित के प्रति सतत जिम्हा का भाव दर्शांती थी—वह अब दिखलाई नहीं पडता था। यद्यपि वह उनके विषय मे अब भी कुछ विशेष चर्चा नहीं करती थी पर वह उनकी अनुपस्थित को लगातार गहराई तक महसूस करने लगी थी। मेरा यह आश्वासन भी उसे कोई विशेष राहत नहीं दे पा रहा था कि उसकी जब तक इच्छा हा वह मेरे साथ पूर्ण स्वतत्रता से रह सकती है।

मै विविध प्रसंगों से उसका मन बहलाने का प्रयास करता रहता था। पहले वह खुलकर बहुत से प्रसंगो पर लंबा वार्तालाप करती थी तथा उसकी मेघा का स्वरूप भी उजागर हो उठता था किंतु पिछले दो दिनो से वह कोई भी ऐसी बात नहीं कर पा रही थी जिससे उसके मन के ठहराव का पता लगे।

दो दिनों तक वह रसोई में भी व्यस्त हो जाती थी पर जोखन के आ जाने से रसोई मे जाने का काम भी समाप्त हो चुका था।

जोखन ने पडित मुकुंट माधव को घर में न देखकर उससे ही पूछा था। ''क्या पडित जी वापस लौट गए?''

मैंने इधर-उधर करते हुए जोखन को बतला टिया था कि वह काम से कुछ दिनों के लिए चले गए है-जर्ल्दी ही लीट आएगे।

कुछ और दिन विचित्र उच्चाटन की मन स्थिति में निकल गए। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि उर्मिला और उसके पित महोदय के बीच पारस्परिकता का वैसा प्रभाव नहीं था जो दोनों को हमेशा के लिए सहजता से अलग कर दे। दरअसल उनके वीच सहज सवाद की स्थिति नहीं वनती थीं और उसकी अनुपस्थिति भीतर के सारे आवेगों को कुंठित करने के लिए पर्याप्त थी।

लवे समय तक जब हम किसी के प्रति एक खास तरह का रवैया अख्नियार कर लेते हैं तो उसे वदलने में एक विचित्र किस्म की झिझक होने लगती है। वीमार व्यक्ति के प्रति यदि हमारा दृष्टिकोण उसके उपचार और परिचर्या का होता है ना हमारी सलग्नता में कोमलता, चिता और स्नेह की कमी नहीं होती पर यदि हम उसकी वीमारी को मामूली ढग से 'रूटीन' में शुमार कर लेने है तो हमारे मन में एक तरह की उपेक्षा और लापरवाही का भाव ही घर कर जाता है और हम उसे वीमार देखने के अभ्यस्त हो जाते है।

यहां भी उर्मिला आर उसके पति अपने व्यवहार को वदलने के प्रति निश्चेष्ट थे। हो सकता है वह कभी इस स्थिति को वदलना भी चाहते हों पर ऐन वक्त पर अपनी तत्परता खो बैठते हो। दाम्पत्य संवधों मे कोमलना का बाहरी यथार्थ भी अपरिहार्य है। उसके प्रदर्शन की आवश्यकता से भी इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके चलते हमारा भीतरी काठिन्य कुछ तो गलत ही है। लड़ना-झगडना और कलह आदि भी दाम्पत्य जीवन के यथार्थपरक प्रसंग हैं पर यदि वही जीवन की मुख्यधारा बन जाएं तो फिर जीवित रहने का लालित्य ही सूख जाता है।

मैने उर्मिला की बेचैनी को दूर करने की कोशिश नहीं की। मैं उसकर मनोवैज्ञानिक उपचार करने के लिए यह आवश्यक समझता था कि वह गहरे मनोमथन में डूवकर अपना आत्मावलोकन करें और जीवन के प्रति उसके पित का रवेया बदलें। जिस उम्र में वह लोग कलह कोलाहल में जी रहें थे वहां एक-दूसरें के मन की भीतरी रागात्मकता का स्पर्श प्राय असभव ही था। हमारे समाज में पित-पत्नी आपस में एक दूसरें को किसी भी तरह सहते चलें जाना एक साधना मानते हैं। वह कड़वें धूंट की तरह ही एक दूसरें को ग्रहण करते हैं और कालातर में इसी ढव को सहज जीवन व्यापार की तरह स्वीकार भी कर लेते हैं। एक दूसर से विलग हुए बिना उन्हें अनुपस्थित साथी के मूल्य और आवश्यकता की प्रतिति ही नहीं हो पाती। यही कारण है कि भारतीय परिवारों में पहले एक स्वस्थ परपरा थी। पित-पत्नी को अपिरहार्य रूप से वर्ष भर में कुछ समय के लिए एक-दूमरें में अलग रहने की सहज व्यवस्था हुआ करती थी। थोडे दिन अलग रहकर उनकी पारस्परिकता के लिए भूख सहज ही प्रबत्न हो उठती थी। दैहिक और मानसिक क्षुधा की पूर्ति के लिए वह आपस में ललककर मिलते थे। पर जब से सयुक्न परिवार दूट यह पारस्परिकता का सकट पित-पत्नी के वीच वढता ही चना जा रहा है।

हो सकता है उर्मिला और उसके पित के साथ पिरवार के कुछ और भी सदस्य रहते होते—एक दो बच्चे भी होते नो उन दोनो को आपसी व्यवहार में एक सार्थक सतुलन रखने की वाध्यता होती। दोनो आर्थिक स्तर पर स्वतंत्र होने के बावजूद एक-दूसरे से जुड़ने की बजाय खिंचते ही चले जा रहे थे।

इसी तरह ऊहापोह में चार दिन और निकल गए। पडित मुकुंद माधव की हमें कोई सुन गुन नहीं मिल पाई। एक रात नौ बजे बिजली गई तो फिर बारह बजे तक नहीं आई। मैंने जोखन से कहकर लॉन में दो चारपाइयां डलवाई और उर्मिला से बाला—''लगता है ह्वाईडिल के सब स्टेशन पर ही कोई बड़ा घपला हुआ है और आज रात तो विजली आने की कोई सभावना ही नहीं दिखती। बाहर लॉन में भी गर्मी और मच्छर तो कम नहीं होंगे पर फिर भी कमरे में तो हम लोग उवल ही जाएंगे।"

महीना भले ही जेठ का रहा हो पर निरभ्र आकाश में चौदहवीं के चंद्रमा का प्रकाश झर रहा था। बिस्तर पर लेटकर मैं और उर्मिला दोनों ही करवटें बदल रहें थे। दोनों की ही आंखों में नीद का नाम नहीं था।

मैने यह जानते हुए भी कि उर्मिला सो नही रही है, पूछा—''क्या सो गई है?'' ''नही तां'' उसने सक्षिप्त-सा उत्तर दिया। ''मुझे भी नींद नहीं आ रही है। बिस्तर भट्टी जैसा तप रहा है।''

''हा यही तो! शायद इसी वजह से नीद नहीं आ रही।''

''तो फिर कुछ बातें ही की जाए।''

''कीजिए न! बातें करने को कौन मना करता है?''

मैं कुछ पल सोचता रहा कि किस विषय में वाते की जाएं? जब से उसके पित एकाएक विना बताए चले गए थे तब से वह बहुत ही खिन्न और चिंतातुर दिखलाई पड़ती थी। मेरे सामने वह शब्दों में अपना दुःख व्यक्त नहीं करती थी पर मै जानता था कि वह भीतर ही भीतर निरंतर छीजती चली जा रही थी। अपने पित की उपस्थित में वह उनकी जितनी अनदेखी और अवमानना करती थी अब उसी अनुपात में मन में पश्चात्ताप कर रही थी।

मैंने कहा-"पंडित जी की याद आ रही होगी।"

"मुझे किसी की क्यों याद आने लगी?"

''तब बताओ, क्या सोच रही हो?''

''कुछ भी तो नहीं।''

''यह तो कभी हो ही नहीं सकता। मस्तिष्क का धर्म और कर्म तो सोचना

ही है। वह एक क्षण भी शात नहीं बैठ तकता। यह तो स्वप्न मे भी चैन में वैठने वाला पछी नहीं है।"

''यह सब मै नर्हा जानती। मै तो इस मामले में निपट अनाडी हू। मन के सोचने की बात तो आप जैसे लोग ही जान सकते हैं।''

इसमे किसी-किसी विशेष या मामूली में कोई फर्क नहीं किया जा सकता। भले ही हमे कोई स्पष्ट दिशा न मिले मगर सोचना तो अहर्निश चलता ही रहता है।"

उसने प्रसग वदलने की कोशिश की-'आप कोई बात कहिए न।"

''कौन-सी वात?''

''कोई भी, किसी भी संवंध में किसी के भी बारे मे।''

"मै तो पडित जी के बारे मे ही सोचता हूं।"

''उनके बारे में? पर उनके बारे में क्या सोचते है?''

''यही कि ऐसी क्या बात हुई कि उन्हे इतना आघात लगा और वह बिना कुछ बताए ही चले गए।''

''मैने तो कुछ ऐसा कहा नहीं था।"

उर्मिला जी आपने ऐसा कुछ कहा नहीं था, यह आप कैस कह सकती है? आपने उनके द्वारा लाई हुई माला को लेने से इनकार करते हुए जो टिप्पणी की थी क्या वह आपको बिल्कुल भी याद नहीं है?"

उर्मिला कुछ देर तक तो चुपचाप लेटी रही और फिर वह बिस्तर पर उठकर बेठ गई। मै बोला—"आपके शब्दो मे जो जहर था उसे कोई भी पित नहीं पचा सकता। फिर वह जिस तरह के कर्मनिष्ठ और धर्मपरायण व्यक्ति हैं—उनके लिए तो असंभव ही था।"

"लेकिन मेरा आशय तो वह नही था।"

''आप और मैं जो बोलते हैं वह मात्र शब्द ही नहीं रह जाते है। हम बिना सोचे-समझे भी जो बोल जाते हैं उनके पीछे भी अर्थो की ध्विन रहती है। वहीं अर्थ और ध्विन प्रमाण बनते हैं।

''यह मैं नही जानती।''

"ऐसा हो नहीं सकता और यदि ऐसा है तो बहुत भयानक है।"

''पर अब उसको अनहोना करने का तो कोई उपाय मेरे पास नहीं है।''

''उपाय क्यों नहीं है? यदि तुम स्वीकार कर सको तो एक बहुत ही सरल उपाय है।'' उसने आंखे मेरे चेहरे पर केंद्रित करके पूछा—''बताइए। मुझे स्वीकार करने मे क्या कठिनाई है।"

''मै कल सुवह की ट्रेन से निकलता हूं और कल रात तक पिपरिया पहुच जाऊंगा। पड़ित जी वही होंगे और मैं उनको समझा बुझाकर अपने साथ ले आऊंगा। उनके आने पर तुम्हें अपने सवाद का स्वक्षप बदलना होगा और कटूक्तियो पर नियंत्रण करना होगा।"

'रवैया क्या मेरा ही खराब है? क्या कटूक्तिया मैं ही बोलती हूं? वस उनके मुंह से तो बोलते समय फूल झरते है?''

"हुई न वही वात, जिसका मुझे डर था!"

''क्या डर था?''

"यही कि तुम मुझे एकदम गलन समझोगी! मै तुम्हें यह समझाना चाहता था कि यदि हम व्यंग्य और कटूक्तिया न बोलें तो दूसरा भी उन्हे बोलने में सावधान रहेगा। दाम्पत्य सबधो में सबसे ज्यादा गड़बड़ और असतुलन पैदा करने वाली चीज कटु बचन ही है। क्या यह मोटी सी बात तुम्हारी समझ मे अब तक नहीं आई।" फिर मैं हंसकर बोला—"सल बचन तो यही है—'कटु बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेगे'।"

उमिना ने मेरी बात पर कोई टिप्पणी नहीं की वह कई मिनट तक बिस्तर पर चुपचाप वैठी रही।

मैने फिर वात शुरू की—''देखो उर्मिला, दो में से एक रास्ता तो तुमको चुनना ही होगा। या तो तुम अपने पित महोदया के बारे में सब कुछ भूल जाओं ओर यह मान लो कि तुम्हारा उनसे कभी, कोई संवध ही नही था। वैसी स्थिति में तुम्हें अपने जीवन की नए ढंग से शुरूआत करनी होगी। और यह भी स्पष्ट है कि वह कोई सुगम शुभारभ नहीं होगा। दूसरी स्थिति यह है कि तुम उनके सहवास को अपनी नियति स्वांकार करों और अपने को कुछ इस तरह बदल डालों कि उनके अनुरूप वन सको।''

'वस मैं ही सब कुछ करू? मै ही स्वय को बदलने का प्रयास करती रहू—वह स्वय को रत्ती भर भी वदलने को राजी न हों।''

'में तुम्हारे अभिमान और उससे जुडे परिताप को समझता हूं। मैं पूरा प्रयास करूगा कि वह भी स्वयं को बदलकर तुम्हारे अनुरूप बनाने की चेष्टा करे। उन्हें अगर तुम्हारी जलरत न होती तो वह यहा से इतने क्षुब्ध होकर जाने ही नही। आते भी तो यह स्पष्ट करके जाते कि अब उनके जीवन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। जब कोई हमसे भीतर से नाराज होता है तभी इस तरह का आचरण करता है जमा कि पडित मुक्ट माधव ने किया।"

"जिस मन में एक बार घृणा, कटुता और उपेक्षा बर कर जाती है वहा सोमनस्य की वापसी क्या कभी संभव हो सकती है?"

"दरअसल तुम्हारा यह सोचना असगत नहीं है पर मेरा अपना खयाल पह है कि देह में होने वाले परिवर्तनों पर हमारा वहुत अधिक वश नहीं है। वह जीवन के ऋतुचक्र से अनुशासित और सचालित होते हैं। हम वहुत प्रयास करके उनमें यत्किचित परिवर्तन ला सकते है पर अतत वह देर-मबेर अपनी ही निर्टिप्ट दिशा और दशा में पहुच जाते है। इसके विपरीत मन जो बहुत अस्थिर और चच्च कहा जाता है उसमें परिवर्तन की गुंजाइश हमेशा वनी रहती है। वह हमारी देह की गति का अनुगत नहीं है विलक्ष प्राय देह को ही उसका अनुसरण करने को विवश होना पड़ता है।" मैने जरा रुककर उससे पूछा—"क्या मेरे सीच में तुम्हें कोई अन्विति दिखाई नहीं पड़ती?"

''नहीं नहीं, मैं आपके विचार की विरोधी नहीं हूं। आप अपनी वात कहते चिलए। मैं वहुत ध्यान से सव बातें सुन रही हूं।''

"हा तो मैं कह रहा था कि मन ही है जिसे निरतर गतिशीन बनाए रखा जा सकता है और हमारा सारा जीवन व्यापार-पारस्परिकता और जागतिक संबंध मन के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। हम पहली वार में जो पूरी तरह नहीं समझ पाते उसमें सशोधन करके दूसरी-तोसरी वार अथवा आगे कभी ठीक से समझने जानने में समय हो सकते हैं? स्वय में संशोधन करने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पहली बार दूर से, किसी की बात ठीक से ग्रहण न कर पाने पर उसके निकट पहुंच जाने अथवा उसके समीप आ जाने पर फिर से ठीक तरह से सुन सकते हैं।"

उर्मिला बोली—''मैने इस सब पर कभी इस तरह नहीं सोंचा। आप तो निरतर सोचते और गुनते ही रहते हैं इसिलए मानव मन के भीतरी तन्न को भली प्रकार समझकर विश्लेषण करते रहते है। मैं ठहरी एक मामूली वृद्धि की साधारण स्त्री।'

मैंने गंभीरता समाप्त करने के लिए कहा—''वाह रे मामूली बुद्धि की साधारण स्त्री। यिट यही बात सच हुई होती तो फिर इतना साग वखेडा ही क्यों खड़ा हुआ होता। फिर तो तुम लंबा घूघट निकालकर रहती और पित महादय जिथर को हांक देते उधर ही चल पड़ती। हमारे घरों में जब स्त्रिया घूघट निकालनी

थीं तो उनके पित उनकी सूरत से भी परिचित नहीं होते थे। कई बार तो लौटती दो वारानों में ऐसे घपने हो जाते थे कि रेलगाडी के भम्भड में दुलहिनें तक बदल जाया करनी थीं।"

र्टीला बोली—''य सब अतिशयोक्तिया हैं—इनमे कोई भी वास्तविकता नहीं हो सकती।"

"वास्तविकता कितनी है इसका अनुमान तुम इस घटना से लगाओं कि स्वय महाकवि ग्वीन्द्रनाथ की 'नौका डूबी' रचना में इसी तरह दुर्लाहने बदल जाती है। गुरुदेव न महज कपोल कल्पना के वल पर यह आख्यान खड़ा किया हो—इसे कोई नहीं मान सकता। दूर प्रयो जाए, जब मेरी मा की मृत्यु हुई तो लोगों ने मेरे पिता से कहा कि आप अतिम समय उनका चेहरा देख लें। जानती हो मेरे पिता जी का क्या उत्तर था? वह वोले, जिसका मुंह मैने पूरे जीवन में भी एक बार नहीं देखा उसका मुह अब आखिरी बार भी क्या देखूं।"

र्जर्मता ने आश्चर्य व्यक्त किया-'क्या आप सच कह रहे है?"

'विन्कुल सच कह रहा हू क्योंकि मैं उस समय वहां मौजूद था और कोई वच्चा नहीं था बिन्क उसी वर्ष एम.ए. पास कर चुका था। हम सब पांच भाई और एक वहन उनकी जीवित संताने थीं।"

उर्मिला बोली—''मैं तो अवूझमाड-बस्तर के जिस इलाके में रहती हूं वहा निरक्षर और सभ्य समाज की दृष्टि में जाहिल आदिवासी औरते तक घूंघट नहीं निकालती।"

उसकी बात सुनकर मैं देर तक हसता रहा और बाद में बोला—''जब उनके पास परम गोपनीय अंगो को ढकने तक के लिए कपड़ा नहीं होता तो वह काहें से पूर्ट निकालेंगी। चूंचट तो दरअसल वहीं संभव है जहां स्त्रियों के पास कपड़ा इफरात में हो। जो याधरा या लहंगा हमारी मारवाडिनें पहनती हैं उसके कपड़े से कई स्त्रियों की धोतिया बन सकती हैं।"

उर्मिला ने पूछा—''इस सबको क्या आप बहुत अच्छा समझते हैं और प्रशसा की दृष्टि से देखते है?''

'यह प्रशसा और निंदा की दृष्टि से देखने का प्रश्न नहीं है। यह समाज का एक स्वरूप है जो अभी भी बहुत से स्थानों और समाजों में कायम है। निश्चय ही वहा भी स्त्रियों-पुरुषों के बीच में द्वैध और तनातनी के कुछ कारण होते ही होंगे पर हमारे पढ़े-लिखे और तथाकथित प्रबुद्ध समाज मे कुछ ज्यादा ही तनातनी दिखलाई पड़ती है। खुलेपन का जितना अकाल सुविधा भोगी समाज मे है वैसा निम्न वर्ग मे

कही देखने को नही मिलता। वहां स्त्री-पुरुप दोनां हो वरावर का श्रम करते हैं ओर अकुठ भाव से जीवन-यापन करते हैं।"

"रात को शराब पीकर जब पति लौटता है तो वह अपनी घरवाली के साध केसा पैशाचिक वर्ताव करता है—क्या आपकी जानकारी में हे?"

''जरूर करता है मगर उसकी पत्नी उसको छोड़कर किसी और के साथ घर बसाने के लिए जितनी स्वतंत्र है उतनी सभ्य समाज की कोई स्त्री नहीं होती। यहां लंबे समय तक एक शीत युद्ध चलता रहता है और तलाक की प्रक्रिया भी अच्छी खासी लंबे समय तक खिचती चली जाती है। आपसी संबयों के तार टूटने में भी बरसों नग जाते हैं। पित-पत्नी के बीच में भावात्मकता के सकट पर उतना जोर नहीं रहता जितना कि आर्थिक सुरक्षा का हौवा खड़ा कर दिया जाता है।"

''क्या पति से ठुकराई हुई तिरस्कृत स्त्री को आर्थिक सुरक्षा नहीं चाहिए?''

''बिल्कुल चाहिए। मै कब इनकार करता हू कि नहीं चाहिए मगर इस पूरे प्रकरण में दाम्पत्य का प्रश्न कहां रह जाता है? उसकी तो हत्या होकर ही रहती है। प्रेम-ब्रेम जैसी चीजें तो खाम-खयाली भरा मजाक ही बनकर रह जाती है।''

'प्रेम और दूसरी संवेदनाएं गहरी और मूल्यवान हैं पर देह रक्षा की आवश्यकता से कैसे इनकार किया जा सकता है। इसी के रहने से बाकी सवेग-आवेग भी बचते है। अन्यया देह की अनुपस्थिति में किस स्थूल और सूक्ष्म का अस्तित्व सुरक्षित रह पाता है।"

में बोला—''मैं देख रहा हूं कि पंडित जी के एकाएक चले जाने से तुम्हे देह अत्यंत महत्त्वपूर्ण लगने लगी है।''

''किसी के आ जाने चले जाने से वह न तुच्छ हो जाती है न महत्त्वपूर्ण। देह का अपना एक अलग ही सत्य है—उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यहां तक कि वह भी जो देह को लोकोत्तर आनंद प्राप्ति में बाधक मानने का भ्रम पाले हुए है।"

मै बोला—"उनकी तो बंस कुछ पूछो ही मत। दूसरों को जो देह की तुच्छता का उपदेश देने में अब्बल हैं और शरीर की भर्त्सना करने में कहीं कोई कसर ही नहीं छोड़ते स्वयं की देह को रेशम से सजाकर रखते हैं। उन्हें मोटे मुलायम गद्दें और वातानुकूलित सज्जापूर्ण कक्ष के बिना तो नींद ही नहीं आती। यह पाखंड इतना सनातन है कि अब इसकी ओर कोई आंखें भी नहीं

## उठाना चाहता।"

उर्मिला ने कहा—''बस तो फिर अगर एक अवला नारी पित गृह से ठुकराए जाने पर प्राणा की रक्षा के लिए न्यूनतम आर्थिक सामाजिक सुरक्षा चाहती है तो कहां दोपी है।"

"विल्कुल भी दोषी नही है।" कहकर मैंने धुर पश्चिम की ओर ढलकते चांद को निष्प्रभ चांदनी देखी और बोला—''अर बातो में तो सारी रात ही निकल गई। मैं सोचता हू, अब थोड़ी देर सोने की कोशिश करनी चाहिए। अब तो हवा भी अपेक्षाकृत ठड़ी है।"

मैन करवट बदलकर सोने का प्रयास किया। उर्मिला जो बहुत देर से विस्तर पर वैठी बाते कर रही थी—लेट गई। पता नहीं उसे नींद आई या नहीं पर मैं तो कुछ ही क्षणों में गहरी नींद में डूब गया।

ज्यो-ज्यो समय गुजरता चला गया—पिडत मुकुद माथव को किसी तरह समझा-बुझाकर वापस लाने का मेरा इरादा भी बराबर पक्दा होता चला गया। वैसे तो मैं उमिला का भी अपने साथ लेकर पिपरिया जा सकता था पर मुझे डर यही था कि कही वहा उन दोनों की बीच की कलह और अधिक मुखरित न हो उठे। जिन लोगों को अभी तक उनके बीच की टूटी कड़ियों का पता नहीं होगा वह भी अनायास इस सबको जान जाएंगे। क्या पता पिडत जी हम दोनों को घर में ही न धुसने दे। असली अपराधी तो वह मुझे ही समझते होंगे क्योंकि उमिला दिल्ली में मेरे साथ ही उनसे अलग हो गई थी और घर पर लाटकर भी वह उनसे कटुतापूर्ण व्यवहार करती रही थी। हो न हो इसके पीछे वह मेरी ही शह मानते होंगे। यह यही सोचते होंगे कि मैने ही उनकी पत्नी को उनके विरुद्ध भडकाने का पड्यत्र रचा है।

पर जाने से पहले मेरे लिए यह जानना आवश्यक था कि पंडित जी यहा से सीधं अपने घर पिपरिया ही गए है या ग्रीप्मावकाश में काम-काज से मुक्त होने के कारण कही और निकल गए है। वह धर्मप्राण व्यक्ति ये इसलिए नीर्थाटन के लिए निकल जाना भी असभव नहीं था। उनकी आवश्यकताए तो न्यूनतम थी ही, हो सकता है बद्रीधाम, केंदारनाथ-गगोत्री जमुनोत्री की यात्रा पर निकल पड़े हों। वैसे भी इस मौसम में आध्यात्मिक वृत्ति के लोग हिमालय की दिशा में अच्छी संख्या में जाते है।

मैं यह भी सोचता था कि भले ही वह अपनी पत्नी से बहुत नाराज हो पर मुझे अपने जाने की सूचना कहीं से भेज सकते है। वह पूरी तरह से रिश्ता तोडकर उर्मिला को अपने जीवन से बहिष्कृत कर चुके होंगे, मुझे इस पर यकीन नहीं था। जब कई दिनों बाद तक भी पडित मुकुद माधव का कोई पत्र नहीं मिला तो मुझ लगने लगा कि उन्होंने उर्मिला से अघोषित रूप से सबध विच्छेद कर लिया है। मुझे यह भी आभास हुआ कि भले ही वह यहां से सीधे घर न गए हो पर जहां भी गए होंगे वहां से लीटकर अपने गृह नगर पहुंच चुके होंगे।

मैने जिस दिन प्रस्थान करने की वात तय की थी उसी दिन निरभ्र आकाश से वज़ की तरह पंडिन मुकुद माधव अकस्मात् हमारे घर आ पहुचे।

मै तो उनके आने की कल्पना से भी किनारा कर चुका था। उनको यो यकायक आया देखकर सन्नाटे मे आ गया।

दुआ सलाम के वाद मैंने उनके स्वास्थ्य के वारे में पूछा। सयोग से उस समय उर्मिला नहाने गई हुई थीं।

जव वह बाहर बरांडे मे मोढ़ की पीठ से टिककर इत्मीनान से बैठ गए तो मने पूछा—''पंडित जी लगता है खूब घूम-फिरकर लौटे है।'' मैने इस बात का जान-बूझकर उल्लेख नहीं किया कि वह मुझे और उर्मिला को कुछ भी वतलाए बिना कहा चले गए थे।

''हा वहुत घूमा। रामेश्वरम् तक हो आया हूं। दक्षिण के अनेक तीर्थ देखे। सब तीर्थ विलक्षण है और दक्षिणायत घोर धार्मिक वृत्ति के प्राणी है।''

''चिलिए यह तो अच्छा किया। अभी तो गर्मियो की छुट्टियां भी बाकी है। अवकाश का अच्छा सदुपयोग कर लिया आपने। हमें वतलाते तो हम भी आपके साथ हो लेते।''

वह एक क्षण के लिए गभीर हो गए और उनके चेहरे पर सख्नी का भाव आ गया परतु अगले क्षण ही वह तिरोहित भी हो गया। वह वोलं—''वास्तव मे सहसा जो सकल्प वनता है वही पूर्णता की ओर जाता है। वहुत सोच-विचार करने के वाद अव्यल नो कुछ तय ही नहीं हो पाता और अगर होता भी है तो उसका भीतरी आनद ओपचारिकताएं पूर्ण करने में निष्प्राण हो उटता है।"

"हा यह तो आप ठीक कहते हैं कि बहुत सोच-विचार करने के बाद कही जान का उत्साह मंद पड जाता है और बिना तय किए कही के लिए भी निकल पड़ने में ही एडवेंचर का सच्चा सुख मिलता है।"

मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा—''मै अभी आपके लिए नीबू का' शर्बत बनवाता हू। कितनी गर्मी पड़ रही है। आपको प्यास लगी होगी।''

उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा—''नही-नही, मुझे अभी प्यास विल्कुल नहीं है। वह सब कुछ स्नान आदि करने पर ही पिऊंगा।'' फिर कुछ क्षण ठहरकर उन्होंने पूछा—''हमारे पंडित जोखन जी मिश्र महाराज कहा है—अभी अपने गाव स लाटे या नहा

मैने जोखन के नाम के साथ इतने सारे विशेषण लगे देखकर कहा—''मिश्र जी तो दो दिन बाट ही गाव से लौट आए थे। इस समय मडी से शाक भाजी लेन गए है। बस आते ही होगे।"

पडित जी के मुख पर सतोष की रेखाए खिच आई और वह अपनी अटैर्चा का ताला खोलने लगे। जब वह अटैची खोलकर नहाने के लिए कपड़े निकाल चुके तो में बोला—''में देखता हू कि बाथरूम खाली हो गया क्या?''

''अच्छा-अच्छा कोई नहा रहा है तो कोई वात नहीं है। मुझे स्नान की कोई बहुत जल्दी भी नही है।''

मैंने मुम्कराकर कहा—''कोई जैसा बेगाना व्यक्ति इस घर मे नहाने के लिए नहीं आ गया है। गुसलखाने में आपकी परम प्रिया पत्नी श्रीमती टर्मिला देवी ही स्नान कर रही हैं। आपको यही कहना उचिन है।"

"अच्छा तो उर्मिला नहाने गई हैं।" उनके चेहरे पर भी हल्की-सी मुस्कान आ गइ—"अरे तो वही सही भाई। वात को यो न कहकर कुछ बदलकर कह लो, बात तो एक ही है।"

"वाह पंडित जी! दोनो वाते एक कैसे हो सकती है? हर बात का अपना अलग महत्त्व होता है फिर आप तो ठहरे भाषा के भीतरी नंत्र को सवारने वाले। आपके लिए तो इसका महत्त्व और भी कहीं प्रमुख है।"

तभी जांखन दोनो हाथों मे झोले लटकाए आते दीख पडे। उन्होंने पंडित मुकुद माधव को मोढे पर आसीन देखा तो दोनों झोलो को दीवार से टिकाकर बोले—''पडज्जी पालागन। का तीरथ जात्रा कर आए रहे? हम वी यही सोचा के—हो न हो पडज्जी कहू तीरथ पर निकरि गए रहे।''

"हा भई दूर निकरि गये रहे तिरुपति, मदुराई, रामेश्वरम् सभी जगह घूम आए।"

जोखन गद्गद भाव से दोनो हाथ जोड़कर वोते—''धन्न महाराज! हमारी तो बस डच्छा ई रही कहूं बी निकिर नहीं पाये। आप जैसे पुन्नात्मा के दरसन ई हमारी चारों धाम की जात्रा समझो पूरी।" फिर वह क्षण भर ठहरकर बोले—''पन भैनजी कू बी संगई लै गये होते लगे हाधन।"

जोखन के औचक शब्दों से पंडित जी जरा देर के लिए तो दबसर में पड़ गए। फिर कुछ सोचकर बोले—"उतनी दूर तक जाने के बारे में पहले से कोई विचार नहीं था बस एकाएक ही मन में बात उठी और चल पड़े।" ''चलओं ऐसे ई सई। फिर कवी चले जाडयो—अबी तो लम्बी उमर सामने परी है।''

जोखन झोले उठाकर रसोई को ओर जाने लगे तो मैं बोला—''देखना गुसलखाना खाली हो गया क्या? पडित जी भी स्नान कर लेगे।''

''हओ अब्बी लेवो।'' कहकर वह आगे वढ गए।

जोखन के पीछे मैं भी अंटर चला गया और उर्मिला को इसिंग टेबिल के सामने बात बनात देखकर बोला—''लाओं जल्दी से पर्स से ग्यारह रुपये निकालो।''

उसने भोहों मे वल डालकर पूछा—''ग्यारह रुपये? सुबह ही सुबह क्या कही कोई परसाद वरसाद चढ़ाने का संकल्प कर लिया है।''

''हा जी! खबर ही ऐसी है। ग्यारह क्या खुशी के मारे ग्यारह सौ भी देने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए।''

उसने आईने से नजर हटाई और पलटकर मेरी ओर देखते हुए बोली—''क्या आपको कोई वडा पुरस्कार मिलने की घोषणा अखबार मे छपी है।''

"पुरस्कार अरे उससे भी बहुत बड़ी खबर है—अपने पड़ित मुकुंट माधव जी तिरुपति, मदुराई और रामेश्वरम् आदि पवित्रतम तीर्थो की यात्राओं का पुण्य कमाकर लौटे हैं।"

यह बात सुनते ही उर्मिला के चंहरे पर तनाव उभर आया और वह एकाएक असहज हो उठी। उसने ड्रेसिंग टेविल की ओर मुडकर अपने माथे पर एक सर्पाकार बिदी लगात हुए कहा—''वह यहां क्या करने आए हैं?''

मैने उसके मस्तक की बिदी की ओर संकेत करके कहा—''स्वय को तुम्हारे माथे के सांप से डसवाने आए हैं।''

उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया और दूसरे कमरे की ओर बढ़ गई। मै तुरत उसके पीछे-पीछे गया और बोला—'देखो उर्मिला। मैं तुम्हारे मन की पीड़ा, आक्रोश, मान-अभिमान सभी कुछ बहुत अच्छी तरह समझता हू मगर साथ ही मैं उस व्यथा से भी अपरिचित नहीं हूं जो तुम पिछले दस-बारह दिनों से रात दिन भोग रही हो। उनके यो चुपचाप चले जाने से तुम्हारा बहुत अपमान हुआ सही पर जब वह लौटे आए है तो वह निश्चय ही यहां से जाते समय जैसे थे वैसे अव नहीं हैं।"

उसने आवेश में पूछा—"यह आप कैसे कह सकते हैं? क्या तीर्थ यात्रा करके आदमी कुछ और हो जाता है? क्या उसका मन बदल जाता है? उसके व्यवहार में क्या कोई बडा परिवर्तन हो उठता है?" ''इसका उत्तर है शायद हा और शायद नहीं।''

"यह तो कोई वात ही नहीं हुई।"

''बात तो हुई क्योंकि जाते समय पडित जी जिस आवेश जिनन मनःस्थिनि में यहां से गए थे उसमें उनके यहां एक प्रतिशत भी लीटने की गुंजाइश नहीं थीं लेकिन जब वह पिपरिया न जाकर फिर यहीं लीटे हैं तो कुछ सीचकर ही लाट होगे।''

''मै तो इस सीधा-साटा भगोडापन मानती हू।"

"वह बात तो एक शाश्वत सत्य है। पुरुष ही स्त्री को छोड़कर भागता है आर वहीं फिर से पलटकर दुर्निवार गति से उसी की ओर लौटता है। पर यह भी सच है कि स्त्री इतने पर भी उसकों दुत्कारती नहीं है बल्कि स्वीकार ही करनी है।"

"जिस समाज ने उसे हजारो वर्षों से कुचलकर रखा है उसी ने इस मानसिकता को जन्म दिया है कि स्त्री पुरुष को कुछ भी करने की छूट दे और उसके जो भी अन्याय अत्याचार हो उन्हे खुशी-खुशी सहे। ऐसा करने पर सती-साध्वी देवी महादेवी, पुण्यात्मा अन्नपूर्णा और भी न जाने किन-किन छन्दों से अलंकृत की जाए। पर उसके शोषण पर किसी प्रकार की वैयक्तिक अथवा सामाजिक बदिश न नगाइ जाए।"

निश्चय ही उर्मिला के स्वर मे जो आक्रोश का उद्घोष था उसे बाहर वराडे मे बैठे पडित मुकुंद माधव सुनने से वंचित नहीं रह सकते थे। किनु उन्होंने उर्मिला की इस प्रकृत अभिव्यक्ति पर अपनी कोई शाब्दिक प्रतिक्रिया मुखरित नहीं होने दी।

मैंने उर्मिला से इस संबंध में और अधिक बातचीत करना उचित नहीं समझा और बोला—''पंडित जी को मैं स्नानघर में भेज रहा हूं—इतनी देर में जोखन जो भी साग-भाजी लाए है—अपनी पसंद से बनाने के लिए कह दो। हम सब लोग आज नाश्ता साथ ही करेगे।'' फिर एक क्षण उर्मिला के मुख पर दृष्टि केंद्रित करते हुए बोला—''तुमसे मेरी एक विनम्र प्रार्थना यह भी है कि नाश्ते अथवा खाने पर वैटते हुए भीतर का मनोमालिन्य उसमें शामिल न किया जाए। लड़ने भिड़ने के लिए और भी अनेक मोर्चे हैं।''

मेरी बात से उर्मिला के मुंह पर सहज हसी उभर उटो और वह बोली—"लगता हे सभी पुरुष स्त्रियों को कलहान्तरिता ही समझते है।"

'यह तो बड़ा मुश्किल शब्द है—इसका अर्थ क्या कलह की समाप्ति होता हे?" ''कलह की समाप्ति नहीं, इसका अर्थ कलह का बिगुल फूकना होता है। लगता है आपका इस शब्द से कभी भी सामना नहीं हुआ।''

''खुदा करे कभी हो भी नही।'' कहकर मैं बराडे की दिशा में चल पड़ा।

पंडित मुकुंद माधव अखबार का पन्ना फैलाए उसमें इस तरह डूबे हुए थे मानो उन्हें आस-पास की दुनिया का कुछ भी पता न हो। मैने उनसे कहा—''आप तो स्नान-ध्यान से पहले संभवतः पानी भी नहीं पीएगे। अच्छा हो कि आप पहले नहा-धों लें। अभी स्नानघर खाली है। आप चाहे तो उसका उपयोग कर लें।"

पंडित जी ने तो नहाने के लिए कपडे पहले ही अटैची से निकालकर खाली मोढे पर रखे हुए थे। उन्होंने हाथ के अखबार की कई तहें कीं और उसे कुर्सी पर रखकर खड़े हो गए। चलते हुए बोले—''क्या आप नहा चुके हैं।''

"नहाने की स्थिति तक पहुंचने से पहले मुझे बहुत से नखरो से गुजरना पडता है। अभी तो दो बार चाय और पीनी पड़ेगी उसके बाद अखबारों का पारायण करते हुए बाथरूम में समाधि लगानी पड़ेगी। वह कम से कम दो घटों का सत्र तो होगा ही।"

वह अपने कपड़े उठाकर चलने लगे और बोले—"आधुनिकता का और क्या आशय है। यही तो कि आप अपने दिन की गतिविधियों में कम से कम तीन-चार घटे 'बायरूम' को समर्पित करने के लिए तत्पर रहें। यदि त्वरित गति से कोई काम करने का अवसर आ जाए तो आपका 'वाथरूम' आपको छूट ही न दे।"

मैंने हंसते हुए कहा—''देववाणी की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि वहा साधारण बात भी अलंकृत किए विना नहीं कही जा सकती और अतिशयोक्ति अलकार की तो एक तरह से भरमार ही है।''

"आप अंग्रेजी दां सज्जनों का हाजमा भी तव तक नहीं संभलता जब तक बेचारी संस्कृत पर सौ-पचास लानतों की वर्षा न कर ले। बाकी संस्कृत ही मात्र एक ऐसी भाषा है जिसमें सूत्रों की रचना हुई है और साधारणतया सिक्षप्ततम सूत्रों की व्याख्या करने में एक नहीं दर्जनो पुस्तको की रचना हुई है।

पंडित जी जब नहाने के लिए बायरूम में दाखिल हो गए तो मैंने रसोई में जाकर देखा उर्मिला ने झोला उलटकर सारी सब्जियां फर्श पर फैला रखी थीं और वह उन्हें अलग-अलग रख रही थी। मुझे देखकर बोली—''आपको चाय चाहिए न? मैं अभी दो मिनट में बनाकर लाती हू।"

मैने कहा-''तुम जिस काम में लगी हो वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। चाय क्या

है वह तो बनती ही रहती है और मैं भी उसे बनाने में थांडा बहुत समर्थ हो चला हू।"

मैंने चाय का वर्तन उठाकर उसमें पानी डालते हुए पूछा— 'क्या तुम भी धाडी चाय लोगी '''

''दरअसल डच्छा हो न हो पर जब कोई पूछता है तो चाय पीने की इच्छा पैदा हो ही जाती है।''

''चाय की यही संस्कृति है कि इसे किसी समय भी स्वीकार ही मिलता है। अगर चाय बनाते समय दूसरे से चाय लेने की बात न पूछी जाए तो वह मन म बुरा मानता है कि पूछा भी नही। इसके अलावा चाय अकेले पीने में मजा भी कुछ नहीं आता।"

इसी समय जोखन चौके में घुसे और पूछने लगे—''आज का खाना बनेगा?'' मै बोला—''यह उर्मिला जी ही तय करेगी कि क्या-क्या बनेगा पर मेरा खयाल है चावल जरूर बना लेना। पडित जी तो दाल-भात के ही शौकीन है।''

"अजी भात तो जरूल ही बनवै।" कहकर जोखन भी उर्मिला के सामने चौके के फर्श पर बैठ गए और सब्जियों में से भिड़ी अलग करने लगे।

मैंने चाय छानकर छोटा-सा गिलास उर्मिला के पास फर्श पर ही टिका दिया और अपनी चाय लेकर किचन से बाहर निकल गया।

इसी समय सुबह की डाक लेकर डाकिया आ गया। कई पत्र उलटने पलटने के बाद मुझे एकाएक यह लगा कि मैंने गत दो सप्ताह से कागज और कलम को छुआ तक नहीं है। यह अनेक वर्षों में पहली बार हो रहा था।

पंडित मुकुंद माधव नहाकर लौटे तो 'अतिथि कक्ष' मे पूजा करने बैठ गए और मै नहाने-धोने मे लग गया।

नहा-धोकर जब मैं नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबिल के सामने पहुंचा तो मैं यह देखकर चिकत रह गया कि स्टेनलेस स्टील की धालियों में इडली और दोसा परोसे हुए थे।

मैने पंडित जी को पुकारकर कहा—"अरे पंडित जी इधर आकर तो देखिए—क्या चमत्कार हो रहा है।"

वह आधी धोती गले में डाले हुए आए और खाने की मेज पर दक्षिणी व्यजन देखकर बोले—"अरे लगता है मद्रास और पांडिचेरी तो मुझसे पहले ही यहा आ पहुंचे। यही सब खाना तो दक्षिण में हर शहर ग्राम में खाने को मिलता है।"

''तव तो आपको यह सब खाने का अच्छा अभ्यास हो गया होगा।''

"जैसा देस वैसा भेस—यह तो जगत् प्रसिद्ध कहावत है। जब वहा रहन ही था तो क्षुया-पूर्ति के लिए यही कुछ खा-पीकर रहना पड़ा। पर यह मैने वह भी कह एखा था कि मैं प्याज नहीं खाता हूं। आप जानिए सारा दक्षिण प्याज लाल मिर्च और चावल पर जीवित है। पडितजी ने कानों को छूकर कहा—"हरे राम। कितनी प्याज लाल मिर्च और गरम ममाले का प्रयोग होता है। सारे देश में इन वस्तुओं की इतनी खपत नहीं होगी जितना कि अकेले दक्षिण के कुछेक राज्यों में होती होगी।"

इसी समय ट्रे में टा मग काफी लेकर उर्मिला आई और मेज पर मग टिकाकर लौटने लगी। उसने पिंडित जी की ओर आखे उठाकर देखा तक नहीं। पिंडित जी ने भी अपराधी भाव से अपना मुंह नीचे कर लिया।

मैंने उर्मिला को सबोधित करते हुए कहा—''आप किधर चल दीं। यह काफी और दोसा क्या हम अकेले खाएंग पीएंगे?''

"आप लोग खाए, मै और जोखन बाद में खा लेगे।"

मैंने दृढ़ता से कहा—''कोई वाद-आद नहीं होता—आप यहीं हमारे साथ बैठकर खाएगी।'' और फिर में उसके पति की ओर मुंह करके बोला—''पिडतजी इन खाद्य पदार्थों में प्याज तो है ही नहीं, वाकी मिर्च-मसाले भी गड़वड़ अनुपात में नहीं होंगे—आप खाना आरभ करे।''

मेरे आग्रह पर टर्मिला सिर झुकाकर एक कुर्सी पर वैठ गई और उसने काफी का प्याला अपनी ओर सरका लिया।

मैने एक थाली पंडित मुकुंद माधव की ओर सरकाकर कहा—''काशा आपने दक्षिण के प्रवास में काफी का स्वाद भी चख लिया होता नो आपको लगता कि दोसा-इडली-काफी में क्या जुगलबदी है।''

यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि पंडित मुकुंद माधव ने काफी का दूसरा प्याला अपनी ओर सरका लिया और वोले—"आप हमें निरा-भुक्कू पुराण पंथा और पोंगा पडित समझने है। मैं काफी को कोई निपिद्ध पेय नहीं मानता। दक्षिण के सभी जनेऊधारी और धर्म सिद्ध पुरुष काफी बड़े शौक से पीने है। हमें भी इसमें कोई वैसा परहेज नहीं है। अभी पीएं लेते है।"

उन्हें काफी का घूंट भरते देखकर उमिला को भी,जैसे विजली के करेट का झटका लगा। उसने तुरंत सिर उठाकर उन्हें काफी पीते देखा और फिर अचरज से मेरा मुह देखने लगी। मैं वीला—''चली एक शुभारंभ तो हुआ। अव इसी खुशी में इसिंगा जी आप एक दो कप काफ़ी और तैयार कर ले जैसा कि कहावत है कि नया मुसलमान प्याज कुछ ज्यादा ही खाता है और अल्ला-अल्ला की गुहार भी।"

अर्मिला उठकर जाने लगी तो मैं बोला— 'तुमने इतने शौक से यह जो इडली दोसा तैयार किया है यह पूरी तरह गरम भले ही ज रह गया हो, कुछ तो गरम है ही। पहले इसी का स्वाद ले लिया जाए बाद में काफी बना लेना।" जिस के विकास में बेठ गई और उसने दोसा की थाज़ी अपनी ओर खीचकर

उमिला मेरे कहन से बैठ गई और उसने दोसा की थाली अपनी ओर खीचकर हाथ से ही परांठा सब्जी की तरह दोसा खाना शुरू कर दिया। पडित मुकुद माधव भी सिर झुकाकर खाने लगे।

भी सिर झकाकर खाने लगे।

खाते हुए में बराबर उन परिवर्तनों को लक्ष्म करता रहा जो इस बीच पहित
प्रकृत माध्व में हुए से । वह काफी का जाम मनते ही भड़कते हे और पता नहीं तम
पर कितमी लानतों भेजते रहते हैं। मगर अब वह काफी बिना मह बिगाई ही पी रहे
थे। उन्होंने अने के बाद अर्गिना की कहारी बाते चहे परोश हुए में ही सूनी ही पर
अपनी कोई मारक प्रतिकिया, व्यक्त नहीं, की थी। इस सुमय भी वह एक आजाकारी,
बच्चे की तरह खाने की मेज पर बैठे तिर झकार दोसा हा रहे है। पहले शायद
वह दोसा छूते भी नहीं होंगे।

उर्मिला यदि उनके इस परिवर्तन को सहानुभूति हो। समझने का स्थाप करे तो जिल्ला है। उनके बीच को संवादहीनता और अंबोलापन बहुत कुछ दूर हो सकुता है। उनके बीच को संवादहीनता और अंबोलापन बहुत कुछ दूर हो सकुता है। उनके बीच जो कहाहिए पन्धी श्री के श्रीतर के श्रीतर के लिए हैं। के लिए हैं। उनके पीछे बरसो के प्रारम्पिक किरो के लिए के लिए हैं। के लिए के लिए हैं। विकास पीछे सबद थे।

विग्रह को सुलझाने में ही चिंद्रामग्न था। के कि कि कडोंग' - कि किंद्र के हैं। उमिला ने गरम काफी का प्याला मेरे सामने लाकर रखा तो मुझे होश हुआ

और मैने देखा कि पंडित जी भी अपना खाना खत्म कर चुके है। वह मेरी थाली कं ओर सकेत करके बोले—"दूसरों को गरम खाने की हिदायत तो आपने खूब दी मग आपका खाना तो ज्यो का त्यो पड़ा है। गरम तो इसे किसी दशा में नही कहा ज सकता।"

"अरे।" कहकर मैंने दोसा का एक दुकड़ा तोड़ा और मुंह में रख लिया। उर्मिला ने मेरी थाली उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा—"इसे आप थाली में ही छोड़ दीजिए। मैं अभी दूसरा दोसा बनाकर लाती हूं। दोसा बनाने का सामान अभी बाकी बचा पड़ा है।"

"उसे भी बना लाओ पर इसे तो मैं अब खाऊंगा ही। गरम खाने का जैसा अपना अलग आनंद है उसी प्रकार ठंडा खाने का भी कुछ और मजा है।"

जब उर्मिला चौके की ओर चली गई तो मैने लगभग फुसफुसाते हुए कहा—''पंडित जी, आपका इस तरह लौटकर आ जाना एक बड़ा वरदान समझता हूं मगर जिस तरह आप सहसा और कुछ कहे-सुने अंतर्धान हो गए थे उससे उर्मिला को बहुत वेदना हुई है। साथ ही मैं भी बराबर चिंतित बना रहा। यदि आप आज न आ गए होते तो मालूम है मैं क्या करने वाला था।"

"आप अखबार में गुमशुदा व्यक्ति की तलाश का विज्ञापन छपवा देते।" "मैंने खैर वैसा करने के बारे में तो कभी नहीं सोचा था।"

"तो फिर यही करना शेष रह जाता है कि आप मेरी गुमशुदगी की पुलिस मे रिपोर्ट लिखवाते।"

मै बोला-''उससे क्या होने वाला था?''

''पुलिस मुझे तलाश करते हुए पिपरिया पहुंचती।''

''मैं आपके जैसे सम्मानीय और भद्र नागरिक की शान में इस तरह का भोंडा कर्म कैसे कर सकता था!''

"तब आप ऐसा क्या करने जा रहे थे।" पंडित मुकुंद माधव ने अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए मेरी ओर देखा।

'मैं स्वयं आपकी तलाश में आज मध्य प्रदेश जाने वाला था। मैं अपने एस. डी. ओ. मित्र के पास जाकर आपको पिपरिया में दिखवाता और अगर आप वहां होते तो आपको बेडियों में जकड़कर यहां ले आता।"

'तब तो यह एक तरह से खैरियत ही हुई कि मैं अपने शहर में नहीं गया अन्यया आप मुझे एक कैदी की भूमिका में उपस्थित कर देते।''

मैंने कहा-"पंडित जी, कैदी तो आप हम सभी हैं। जैसा कि रूसो ने कहा

है—''मैन इज बोर्न फ्री वट ही इज एवरीवेयर इन चेस (मनुष्य स्वाधीन पैदा होता है पर बाद में हर जगह बधनों में जकड़ा हुआ रहता है।)

वह बोले—''मैं रूसो की इस बात से सहमत नहीं हूं। मनुष्य अपनी आत्म शक्ति के बल पर मुक्ति प्राप्त करता है। आत्मा हमेशा मुक्त है—उसे कौन अपने पाश में बाध सकता है?''

मैं वोला—''मै आत्मा जैसी हवाई चीज़ को लेकर वहस में पड़ना नहीं चाहता और उसका लाभ भी क्या है? आप यदि वैसे ही मुक्तात्मा होते तो यहां से जाने के बाद फिर भूलकर भी इधर न लौटते। यह तो आपके भीतर ही कोई ऐसा मजबूत बधन था जो आपको यहा वापस ले आया। हालांकि जो मै कह रहा हूं, वह बहुत कठोर और अप्रिय है परतु मै उसे कह लेने की बाध्यता अनुभव करता हू। आप जिस तरह उर्मिला जी को निराधार और बिना कुछ भी बताए छोड़कर चले गए थे यदि इसी प्रकार वह भी कभी आपको यो अचानक छोड़कर चली गई होती तो पता नहीं आप क्या कर डालते।"

पंडित मुकुंद माधव माथे पर उंगलियां रगडते हुए बोले—''मैं क्या करता? मै तो कुछ भी नही करता।''

उन्हें दिग्भ्रमित देखकर मैं बोला—''आप चाहे और जो कुछ भी करते पर उर्मिला जी की तरफ आंखे उठाकर तो न देखते। बहुत रातो की तो बात जाने ही दें—यदि वह एक रात भी यों एकाएक लापता हो जाती तो वह आपके लिए कुल्य और अस्पृश्य तो निश्चय ही हो जातीं। आपके ही लिए क्यो, एक पूरा समाज जो मेरी आपकी परिचित के दायरे में आता है उनकी ओर घोर घृणा और उपेक्षा भरी आखो से ही देखता। हमारे आपके न्याय के देवताओं का भी उस दशा में जो निर्णय होता उसे मै आपको बतलाने की जरूरत नहीं समझता हू।''

मेरी अत्यत कठोर बात सुनकर भी पंडित मुकुद माधव के चेहरे पर कोई अप्रीतिकर भाव नहीं उभरा। यह बहुत गभीर होकर सोचने लगे।

इसी समय उर्मिला एक प्लेट में दो दोसे लेकर आ गई। मैने उसकी लाई हुई प्लेट से एक दोसा उठा लिया और प्लेट पंडितजी की ओर बढा दी।

उन्होने कहा—''मेरा पूरा खाना हो चुका है—कृपया इसे भी आप ही लें।'' और यह कहकर वह हाथ धोने चले गए।

मेरा खयाल था कि वह वाश बेसिन पर हाथ धोने के बाद फिर से हम लोगों के पास लौटकर आएगे पर वह नहीं लौटे। सभवत वह बाहर बराडे में जाकर ही बैठ गए।

उमिला की कुछ भी पता नहीं था कि में उसकी अनुपरिथित में उसके पति क्या बात कह चुका हूं। हो सकता है कि वह मेरी कही हुई वातों पर विस्तार सोचने के लिए ही वाहर चले गए थे। क्या बात कह चुका हूं। हो सकता है कि वह मरा कहा हुई वाता पर प्रत्य सोचने के लिए ही वाहर चले गए थे।

मैंने वाकी वर्च हुए दोसे की और सकत करके उमिला से कहा—"अब

ता तम ही खा सकती हो या फिर जोखन महाराज खाएगे।"
"मने ती इतन मन से आज इडली दोसा बनाया था। पता नहीं केसा बना होगा। आपने ता कुछ भी खाया ही नहीं।"
उमिला के चेहरे पर उदांसी देखकर मैंने कहा—"दोसे और इडली लाजवाब की है। इनमें कोई कमी नहीं है लेकिन इससे अधिक खा सकने की मेरी स्थिति नहीं है। इनमें कोई कमी नहीं है लेकिन इससे अधिक खा सकने की मेरी स्थिति नहीं है। हा, अगर दोपहर का खाना गोल करने की इजाजत दो तो में इसे भी निपटा सकता है।"
"यह मैं कैसे कह सकती हूं। ऐसा करुगी ती जोखन महाराज मेरी जान ले लेगे।"

लेगे।"

"जोखने की बात बाद में होंगी पहले मुझे तुमसे ही एक जरूरी तुम सब काम-धाम छोड़कर 'प्राण छोड़ो आज गृहकाज' वाली शैली पर मेरे साम कर बैठी।'' आकर बठा।'

वर्षा बहुत ही खास बात है? आपके इस तरह से कहने से तो मझे अपनी समा है किया बहुत ही खास बात है? आपके इस तरह से कहने से तो मझे अपनी सांस ही रकती हुई सी लग रही है।"

मास ही रकती हुई सी लग रही है।"

"सास रीककर प्राणायांमं करने की जरूरत नहीं है। बस शात चित्त से सुनने वाली बात है।"

वाली बात है।"

सिर पर धोती की पल्ला खीचकर उमिला मेरे सामने कुर्सी पर आकर बैठ गई रोग पर ने को पल्ला खीचकर उमिला मेरे सामने कुर्सी पर आकर बैठ गई

पति के कि निर्मा निर्मा निर्मा निर्मा निर्मा कि पति कि पत

उर्मिला ने अपनी गर्दन को हल्का-सा खम देकर मुझे कहने की स्वीकृति दे

दी। उसकी सकत समझकर मैंने कहना प्रारम कर दिया।

'बात यह है उर्मिला जो कि यह एक सुखद संयोग हैं कि पहिते जी यहा एक मुखद संयोग हैं कि पहिते जी यहा एक मुखद संयोग हैं कि पहिते जी यहा एक हैं कि पहिते जी यहां स्वयं ही वोपस लीट आए। पिछल दस-बारह दिनों में उनको लेकर जो यह चिता बनी हुई थी कि वह पता नहीं कहा होगे—अब स्वतः ही समाप्त हो गई। तम जरा सोचो, यदि वह एक ही दिन और न आए होते तो मै उनकीं तंलाश

मे मध्य प्रदेश , चला जाता आर वहा न जान कहा-कहा टक्कर मारता-फिरता। वह तो घर गए ही नहीं थे इसलिए मुझे व्यर्थ प्रयास होकर अततः लाटना की पड़ता। बाद में भी पता नहीं क्यां क्या विषम स्थितिया पैदा होती कहा नहीं जा

सकृता था।" , जुनिता गृहरे मुनोयोग से मेरी बाते सुन रही थी। उसने मेरे बालने म कोई, बाधा, नहीं दी तो मैं निर्बाध बोलता चला गया—"अब तुम्ह ही यह सोचना है कि आगे की योजना क्या रहेगी। जाहिर है कि पड़ित जी एक-दा दिन से ज्यादां तो अब यहां ठहरने वाले नहीं है। वैसे, भी शिक्षा संस्थान दस-बारह दिन ्ही और बुद है। तुम्हे अपने भविष्य तथा अस्तित्व के सुदर्भ मे निर्णय लेना है कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। रुष्ट बने रहकर अथवा कटुता पूर्ण सवाद जारी रखकर तो तुम समस्या का कोई हल नहीं निकाल सकती। जो भी सर्वाधिक उचित मार्ग तुम्हारी समझ मे आता हो उसी पर चलने के बारे में तय करने की बात है।"

्उर्मिला मेरे चुप् हो जाने के बाद भी गहराई से कुछ सोचती रही। उसे आशा थी कि मै आगे भी शायद कुछ कहंगा। जब मैने आगे कुछ नहीं कहा तो उसने मुझसे पूछा—''आप मुझसे क्या करने की कहते हैं?''
''मैने इस संबंध में कुछ भी नहीं सोचा है। यह सब तुमुको ही तय करना

होगा। तुम मुझसे किसी विषय मे राय लोगी तो मैं शायद कुछ कह सकू।"

ु मेरी मुद्रा देखकर संभवतः उर्मिला सहम् गई। उसका चेहरा उतर गया ओर उसने मेरी ओर इस तरह देखा जैसे मेरे इस स्वरूप का उससे पहली बार परिचय हो रहा है। वह ज़ब से इस घर मे आई थी उसने मुझे बिल्कुल दूसरे रूप में -एक उदार व्यक्ति और सहज ही घुलमिल जाने वाला स्नेही मान लिया था। वह घंटों-घंटों जिस तरह मुझसे हिल मिलकर बातें करती रही थी—संभवतः पहली बार उस व्यक्ति को उसने मेरे भीतर से अनुपस्थित पाया।

मैंने भरसक नम्र होते हुए उसे समझाया—'देखो उर्मिला' हम जो कामना करते है वह हमे बहुत बार नहीं मिलता पर जो मिलता है उसे भी तो हमें अपने अनुरूप बनाने का प्रयास करना चाहिए या नहीं?"

उसने मेरी तरफ इस आशा से देखा जैसे उसकी मुश्किलो का कोई सरल निदान बतुलाने जा रहा हूं। वह बोली - "प्रयास बयों नहीं किया जाना चाहिए। वह तो एक तरह से अनिवार्य है।"
"तो फिर तुम्हीं बतलाओं क्या तुम कभी यह सोच सकती थी कि पंडितजी

दो सप्नाह में ही इतने बदल जाएंगे कि वह तुम्हारी किसी भी अप्रसन्नतां पर अपनी कोई विध्वसक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करेगे। यह सिर्फ एक परिवर्तन ही नहीं है कि उन्होंने तुम्हारी मेरी खुशी के लिए तुम्हारे द्वारा बनाकर लाई गई काफी खुशी से पो ली और एक बार भी मुंह नहीं बिगाडा। इसे तुम यो समझों कि वह स्वयं को तुम्हारे अनुरूप बनाने के रास्ते पर चल पड़े हैं। तुम्हें उनसे यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि केवल वहीं समझौते की जगह पर पाव बढ़ाते चले और तुम उनकी दिशा में एक कदम भी न बढ़ो। पारस्परिकता का यही तकाजा है कि तुम उनके मनोभावों को समझने के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करो।"

उर्मिला को मेरा सुझाव कुछ तथ्यपूर्ण लगा और वह बोली—"अगर आदमी का अतर्मन बदल जाता है तो फिर बाहर का व्यवहार भी बदलता ही है। मैं नहीं जानती कि वह कितनी देर तक इस बदली हुई मन स्थिति को यथास्थिति में रख पाएंगे। आप कहते हैं तो मैं आपके कहें अनुसार ही स्वय को बनाने का प्रयास कर्लगी।"

मैंने गंभीरता से उसकी बात सुनी और उसे सहज बनाने के उद्देश्य से बोला—'मेरे कहने से अगर तुम स्वय को वदलोगी तो वह वास्तविक बदलना नहीं होगा। हम जिनको प्यार करते हैं, उनकी ख़ुशी के लिए ही अपने को उनके अनुरूप ढालने में ख़ुशी अनुभव करते हैं। प्रेम और कर्तव्य का यही अतर है। कर्तव्य 'यह तो करना ही चाहिए' पर बल देता है तो प्रेम हमारे भीतर की उमंग से उमझता है। तब हमें किसी के लिए देने में भी आनद और चरम उल्लास की अनुभृति होती है।"

वह न जाने क्या सोचकर उदासी से बोली—''काश! ऐसा हो सकना सभव हुआ होता!''

'मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ निकल चुका है और अब उसे पाना असभव हो चला है।"

'प्रेम की दूब अत्यंत कोमल होती है। उपेक्षा के आतप से एक बार झुलस जाने के बाद वह पुनः हरियाली प्राप्त नहीं कर पाती। मेरे मन में प्रेम नाम की कोई तरग अब नहीं उठती। वह नदी अब पूरी तरह सूख चुकी है—वहा रेत की शक्ल में भरी उमंगें ही उडती रहती हैं।"

'मै इस सबंध में कुछ नहीं जानता इसलिए अधिकाधिक रूप से कुछ कह भी नहीं सकता पर मानव स्वभाव को जानने-समझने के प्रयास में मैने यही देखा है कि हमारे भीतर का कोई संवेग कभी नहीं मरता, जिसे हम मरा हुआ समझ बैठते है वह भी पता नहीं अपने लिए किंधर से प्राणवायु खींचकर पुन पुन- जीवित हों उठता है। मैं इसे इसी जन्म में होने वाले पुनर्जन्मों में गिनता हू। जिस प्रेम की तुम मर जाने की बात करती हो, वह भी कभी नहीं मरता पश्चिम वाले पहली दृष्टि के प्रेम को बड़ा महत्त्व देते हैं और उसी को लेकर बड़ी-बड़ी वाते की जाती हैं पर वह एक स्त्री और पुरुप के बीच वहां जीवन पर्यत चलता है? आज तो वहां इतनी धत्तेरें की है कि 'लव एट फर्स्ट साइट' का दम भरने वाले भी तीन-तीन बार तलाक ते-देकर फिर से शादियां रचाने को गर्दने नचाते घूमते है। फिर क्या होता है इस 'लव एट फर्स्ट साइट' अथवा 'प्रथम दृष्टि में प्रेम का?''

उर्मिला बोली—''हमारे पूरब मे भी क्या इसको लेकर बडी बाते नहीं की जार्ता?''

'भै वातो मे नहीं जाता। मै तो तुमसे ही पूछता हूं कि क्या यह स्थिति अपिरहार्य है? इस देश में तो शादी के बाद ही प्रेम की परगरा है। स्त्री-पुरुप एक बार पिरणय-सूत्र मे बध जाने के बाद ताजिदगी एक दूसरे के साथ रहकर जीवन-यापन करते रहे है। झगड़े-टंटे की बात तो दरगुजर नहीं की जा सकती पर उसे लेकर पिरवार और वैवाहिक जीवन में विखंडन होता हो, यह अपवाद स्वरूप ही देखने को मिलता है। दरअसल हम जिसे प्रथम दृष्टि का प्रेम कहते है वह और कुछ नहीं महज 'इनफेचुएशन' (मोहजनित उत्तेजना') है। यदि वह सच्चा प्रेम हो तो उसका ज्वार कुछ महीनों अथवा वर्षों के दैहिक भाग के बाद क्यों भाटे में बदल जाएगा?"

'भै वह सब तो नही जानती पर यह बराबर महसूस करती हूं कि मै एक सास लेती हुई शव मात्र रह गई हू। मेरे संवेग आवेग चुक गए हैं और वह फिर से पैदा हो पाएगे इसमे मुझे पूर्ण संदेह है।"

'जितना मै तुम्हें जान पाया हूं उससे तो मुझे तुम्हारी वह स्थित नहीं लगती। तुम्हारे भीतर ललक-चहक, उत्सुकता-उमग सभी कुछ तो मैने पिछल दिनों कितने ही अवसरों पर देखी है। सहज उल्लास से चमकती तुम्हारी आंखों की दीप्ति भी अभी मेरी स्मृति मे पूर्ण सुरक्षित है फिर तुम अपने को शब कैसे कहती हो?''

''इसलिए कि मेरी जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई है।''

'तो फिर मै तुम्हे अपने पित के साथ जाने के लिए कभी नहीं कहूंगा। महज लोकाचार और औपचारिक स्तर पर दाम्पत्य का निर्वाह तो अनाचार की श्रेणी में ही आता है। मन पर बोझ रखकर किसी की पत्नी बनी रहो, मै यह कभी नहीं कहूगा। फिर तो बस यही रास्ता बचता है कि अपने लिए कोई नई तलाश, किसी नए रास्ते के वारे में सोचो। पर साथ ही यह भी ध्यान में रखो कि किसी के स्वभावगत गुण दीप की लंकर आगे कोई निर्णय मन लेना। उस भी में प्रेम की श्रेणी में नहीं रखता क्योंकि हम सहसा जिसके प्रति आकर्षित होते हैं—प्रथम दृष्टि में उसके भीतर के समूचेपन से तदाकार नहीं होते। हरें व्यक्ति अंश-अश करके दुंकड़ों में ही हमार सामन व्यक्त होता है और फिर वह कुले मिलाकर जो कुछ होता है उसमें सारा कुछ स्पृहणीय तथा संगत भी नहीं होता।

उमिला मेरी लंबी मीमीसी बड़े धैर्य से सुन रही थी। मैं बोली - 'अब यह सब वेंहत हो चुकी। मेरी बाती से तुम्होरी सिर दुखेन लगी होगी। यही अच्छा होंगा कि तुम जाकर अब आराम करो। हम लोग फिर से बैठेंकर इत्मीनान से हर पहेलू पर विचार कर सकते हैं। देर आयद दुरुस्त आयद की भी गुजाइश बनी रहनी चाहिए।"

मैं अर्मिला की वहीं छोड़िकर बाहर निकल गया। पड़ित मुंकुद मार्घव लान मे आराम कुर्सी पर लंबे होकर लेटे थे और किसी वृहदाकार पीथे की अवलीकन कर रहे थे। निश्चय ही वह कोई दर्शनशीस्त्र का ग्रंथ था।

मैंने उन्हें बाँधा देना ठीक नहीं समझा और अपने कमरे में जार्कर कई दिनो से इकेंट्रें हो गए खतो के उत्तर लिखने के बारे में सीचने लगा।

الماران الماران الماران الماران المارات المار

्रान्ध्या मार्गित्या मार्गित्या स्थान स्य

ा भी। स मुद्दा पार्च प्राप्त । विष्य प्राप्त के प्राप्

अनदेख प्न

This was a second to the secon

प्रकार द्वार ते तेया पर के कि स्थान के कि

उर्मिला पर मेरे समझाने बुझाने का यह प्रभाव पड़ा कि उसने स्वयं की यथाशिक्त 'सहज बनाएं एखने को प्रयास किया। शाम की खाना उसने जोखन की नहीं बनाने दिया और स्वयं ही सारी सिक्यों पुलाव और खीर बनाई। उसमें वादाम, किसंमिस वीरह भी डालें। निश्चियं ही यह व्यजन उसके पित पंडित मुक्द माध्व की रुचि के थे। उसने बहुत आग्रह के बावजूद हमारें साथ खाना नहीं खाया-बल्क हम दोना को गरम खाना परोसा।

उमिला के परिवर्तन को प्रभाव उसके पति पर भी हुआ और वह सरल भाव से बीतें करते हुए मुस्कराते रहे। एक बार भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उमिला और उनके बीच में कोई छोटी-सा भी गतिरीध है। भले ही वह एक-दूसरे से मुखर होकर सिंवाद नहीं कर रहे थे पर उनके बीच सहजे सौमनस्य का अभाव नहीं दीख पहला थिति

रति की खीना खेल करके में और पडिते मुर्कुद माधव लॉन पर जाकर टहलीन कि शिक्ष हैं। यह है दिर में अपना खीना पीना करके उमिला भी हम लोगों के साथ आंकर टहली लिंग। है जिस्से लोगों के साथ आंकर टहली लिंग। है जिस्से लोगों के साथ आंकर

इधर-उधर की बाते करते हुए हमें लोग काफी देर तक लॉन की ठंडी घास पर

जब आसमान में चाद काफी ऊपर आ गया तो में बोला—"आइए अब थोड़ी देर बैठकर गप-शप करते हैं। वैसे भी अभी नींद ती किसी को नहीं आ रही हैं।" शाम की कुछ बादल ही जॉन से हवा में भी थोड़ी-सी ठंड की रमक आ गई थी। इसिलए लॉन में कुसिया डालकर बैठना खुंशगवार लग रहा था।

अनदेखे पुल / 217

आप काफी पीने के मूड में नहीं है?"

उन्होने उर्मिला की ओर देखकर कहा—''यह इतनी अच्छी काफी वनाती है कि अगर हम लोग काफी पीते हुए वार्तालाप करें तो चादनी ओर मादक बयार का आनद एक साथ कई गुना वढ जाए।"

उर्मिला के मुह पर मुस्कान की दीप्ति खिल उठी। वह उठते हुए बोली—''हा यह बात एकदम सटीक कही। मैं अभी काफी बनाकर लाती हू।''

मै बोता—''वैसे तो हमारे जोखन पिडत भी काफी टीक-ठीक ही बना लेते हें ओर सब चीजो का अनुपात भी गडबड नहीं होने देते पर उर्मिला जी की तो बात ही कुछ अलग है। उर्मिला जी ही यह कष्ट करे तो बढिया काफी के साथ बतरस का आनद वास्तव में कुछ अलग तरह का ही होगा।''

उर्मिला उठकर काफी बनाने चली गई तो मै पड़ित मुकुंद माधव से वाला—''पड़ित जी यह काफी वाला सुझाव आपने खूब दिया। दरअसल यही छोटी-छोटी बाते है जो हमारे भीतर आनद की लहरे पैदा करती रहती है। आप यदि अपने व्यवहार में किचित मृदु हो उठे तो उर्मिला के भीतर जो अवसाद घर कर गया है वह चुटकी बजाते समाप्त हो जाए।"

पड़ित जी कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद बोले—''यह आप सही कहते है महाराज। मैं पिछले कई दिनो से इसी बात पर लगातार चितन कर रहा हूं। वास्तव में कुछ छोटी और मामूली बाते किस तरह दाम्पत्य को सुखी अथवा क्लेशकारी बना देती है इस पर हम विचार करना ही छोड़ देते है और तभी सकट उपस्थित हो उठता है। अपने निकटस्थ व्यक्ति के प्रति अनजाने में असावधान हो जाना उसकी अवमानना का लक्षण है—यह बात दिमाग से निकल जाती है। मैं भी इस त्रुटि को स्वीकार करता हू और मानता हूं कि दाम्पत्य जीवन में परस्पर व्यंग्य बाण चलाने से बड़ा अपराध कुछ भी नहीं है। हम सब मनुष्य कूप के समान है। उसमें से वहीं प्रतिध्वनि निकलती है जो ध्वनि उसमें ध्वनित होती है।

पडित मुकुद माधव के स्वभाव में इस चमत्कार पूर्ण परिवर्तन को देखकर मैं चिकित रह गया और सोचने लगा यदि सगितपूर्ण सोच मनुष्य की बुद्धि का साथ देने लगे तो ससार का कितना भारी कल्याण हो जाए? थोड़े से कटु शब्द हमारे जीवन में कितना कलह कोलाहल मचाए रहते है। वह हमारे भीतर के रस निर्झर को सुखाकर रख देते है। व्यवहार की कटुता का आतप हमें जितना दग्ध करता है उतना किसी भी अन्य आग से सभव नहीं है।

उर्मिला ट्रे में काफी के तीन मग और कटोरी में चीनी लेकर आ गई। पडित

जी उठे और लपककर वरांडे की ओर जाते हुए बोले—''ठहरो। मैं स्टूल उठाकर लाता हू।''

ेवह आधे मिनट से भी कम समय में हल्की-सी गोल-मेज उठा लाए और लॉन में रखते हुए बोले—''लो इस पर रख दो।"

उर्मिला ने ट्रे मेज पर टिका दी और बोली—''वैसे तो मेंने शुगर भी काफी के साथ फेट दी थी पर काफी में मीठा कम लगे तो मिला लेना।"

निश्चय ही यह वान उसने अपने पति से ही कही थी पर उसकी ध्वनि में निर्वेयक्तिकता का पुट था।

काफी की एक-दो घूट लेने के बाद ही पंडित मुकुद माधव बोले—"वास्तव मे यह एक अत्यत सुदंर पेय है। मै तो अब तक इसके आस्वाट से विचत ही रहा। वास्तव में इसे अपनाने का श्रेय मैं दक्षिण यात्रा को ही देता हू। वहा तो जन सामान्य इसे भोजन की तरह ग्रहण करते है।"

मैने उन्हें बतलाया—''काफी में ठोस भोजन के गुणों की कमी नहीं है। इसी अर्थ में यह चाय और दूसरे साधारण पेयों से एकदम अलग है। इसके अतिरिक्त प्रवास में पानी बदल जाने से पेट पर जो घातक प्रभाव होने लगते हैं उनका भी काफी पीने से बहुत कुछ शमन हो जाता है।"

''यह आप ठीक ही कहते है।'' बोलकर पंडित जी पूरे आनंद से काफी सुडकने लगे। उन्होंने कटोरी की चीनी को छुआ तक नहीं। मुझे इस वात पर आश्चर्य हुआ कि काफी में पडित जी की रुचि के अनुरूप मिठास नहीं थी पर वह इस संबध मे कुछ नहीं बोले।

मैंने पहले उर्मिला की ओर देखा, वह विचारमग्न लग रही थी पर उसके मुख पर किसी प्रकार का तनाव नहीं था। इसके बाद मैने पडित जी की ओर देखा वह भी मुझे सहज ही लगे।

अनुकूल अवसर देखकर मैं बोला—''पडित जी मैं आपको अपने एक मित्र के सबध मे बतलाना चाहता हूं।''

वह काफी का मग मेज पर टिकाकर बोले—"अवश्य बतलाइए। अभी तक तो हमने आपके किसी मित्र को आपके पास आते ही नहीं देखा। यह बड़ी विचित्र बात है कि आपके जैसे विश्रुत बौद्धिक व्यक्ति के पास आकर लोग इस तरह तग ही नहीं करते जिस प्रकार हम कर रहे हैं।"

मै हसकर बोला—''आप क्या तग कर रहे हैं—आप तो यहां रहे ही नहीं।'' ''फिर भी रह तो रहे ही है। कहकर उन्होंने उर्मिला की ओर आखे उठाकर देखा जिसका आश्रम यही था कि वह चाहे वराबर सु रहे हों पर उर्मिला तो इस घर में इतने दिन से बरावर रह ही रही है।

मैने अपनी बात आगे बढ़ाई—''हा तो मैं अपने मित्र और उनकी श्रीमती जी के बारे में एक सच्ची घटना आपकी सुनाने जा रहा है। मेरे वह मिल्ल डॉक्टर हैं और उन्हें सगीत से जबरदस्त चिढ़ है।''

उन्हें सगीत से जबरदस्त चिढ़ है।"
पिडित पुकुंद माध्य ने हैरत से कहा—"अय? डॉक्टर को संगीत से चिढ़? यह
तो आपने एक अनोख़ी बात बतलाई। अरे भाई उनका तो पेशा ही ऐसा है जिसमे
रोग, शोक, मरण, हाय-हत्या निरंतर लगी ही रहती है। इन सबसे थक जबकर तो
आदमी सगीत और कला के प्रति ही आकृष्ट होता है। पर आपके डॉक्टर मित्र एक
अनोख़े जीव हैं।"

'हां उन्हें सगति से ही चिंद है। वैसे पुस्तकें खुब पढ़तें हैं। बहुत सभ्य, सुसस्कृत और भद्र सज्जन हैं। अरिसक तो आप उन्हें किसी भी अर्थ में कह ही नहीं सकते।''

अपनी बात रोककर मैने काफी की एक घूंट भरी और अपनी बात आगे बढ़ाई—'संयोग से डॉक्टर महोदय की जिस युवती से शादी हुई वह डॉक्टरी पेशे में नहीं है। वह एक कॉलिज मे रसायन शास्त्र की प्रोफेसर हैं। पर उनकी नृत्य और सगीत में गहरी रुचि है। विवाह के समय डॉक्टर मित्र को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी।

पति महाशय संगीत से बुरी तरह बिदकते हैं। उन्होंने पति की रुचि का ख़याल रखते हुए, तानपुरे, हारमोनियम और घंघरुओं को तिलाज़िल दे दी। उनके वाद्य यंत्र एक कीने में पड़े धूल से अटते चले गए। जो लोग डॉक्टर की पत्नी की संगीत के प्रति गहरी सलग्नता से परिचित थे उन्होंने उन्हें समारोहों के अवसर पर आमंत्रण-निमंत्रण भेजने बंद नहीं किए। पति की अठि का ख़याल करके वह कहीं भी नहीं आती-जाती थी। पति जब कभी इंधर-उधर होते थे तो लबे अभ्यासवश बेचारी थोड़ा बहुत गुनगुना भर लेती थी पर अपने लगाव को कभी भी उनकी उपस्थित में प्रदर्शित नहीं करती थी।

'होते-होते विवाह को पूरा साल निकल गया। उन दोनों ने अपनी शादी की वर्षगाठ पर अपने परिचितो, मित्रों को बड़े आगृह से आमत्रित किया। खूब अच्छा खाना-पीना हुआ पर सगीत की महफ़िल नहीं जमी। डॉक्टर साहब की श्रीमती जी की जो अतरंग सहेलियां और सहयोगी प्रोफेसर इस अवसर पर उपस्थित थीं उन्होंने

अर्चना जी (जो उनका नाम था) को गाने को कहा। उन्होंने अपनी सिख्या की बात और ऐसा भाव जतलाया मानो गाने वजाने से उनका कभी कोई सवध ही न् रहा हो।

''अब उन्होंने डॉक्टर साहब से आग्रह किया कि वही अर्चना जी से गाने का

अनुरोध करें।

"अर्चना जी के पृति डॉक्टर वर्मा बोले—"भई ये सब जब इतना इसरार कर रही है-तो कुछ गा दो। नहीं गाओगी तो यह सब अपने मन में यही विचार लेकर ज़ाएगी कि मेरे जैसे अर्थिक के संस्प में रहकर तुम गाना बजाना भूत गई हो।

"अर्चना ने अपने पति को ओर अवभे से देखा पर फिर उसने यही मान लिया कि वह सिर्फ ज़परी मन से आग्रह कर रहे हैं। उसने टालते हुए कहा—कैसे माया जाएगा—तबसे पर संगत करने के लिए तो कोई है ही नहीं?"

"अर्व तबसे की परव ऐसी थी कि उस शर्त को कीन पूरी करे? बहा एक दो लोग ऐसे होंग भी जो तबसे पर ब्रुप थए, करना बराए नाम जानते भी हो मगर ब्रुप संगत करने के लिए तो कोई है ही नहीं?"

इसकायदा तबला बज़ाने वाला कोई नहीं था।

दा तबला बजाने वाला कोई नहीं था। 'अब एक दो मेहमानों ने कहा—'चलिए विना वाजे वाजे के ही एकाध गाना गा दीजिए। यही बात अर्चना के डॉक्टर पति ने भी कही। मगर जिस अर्चना ने पति की नापसंदगी की कुनह से तबले तानपर और हारमोनियम को एक तरह से बनवास दे दिया था वह भला किसी के भी अगह से क्यों गती? विकार के बनवास दे दिया था वह भला किसी के भी अगह से क्यों गती? विकार के बनवास दे दिया था वह भला किसी के भी अगह से क्यों गती? विकार के बनवास दे दिया था वह भला किसी के भी अगह से क्यों गती? विकार के बीच प्रकार वर्मा स्वयं उठकर गए और हारमोनियम की गर्ट आहकर उसे महाफन के बीच प्रकार लगा। इस पर सभी महमानों ने प्रवन्ता से तालिया बजाई। "इस पर अर्चना की सहोत्या बोची जो अब तो खुद तम्हादे श्रीमान जी ही गाने की फरमाहश कर हो है कि के के दालोगी?" विकार का हो श्रीमान जी ही सगत के में गाने की आदी नहीं हैं। इस के किस हो बा बेठी था चोली बिना तक्के की सगत के में गाने की आदी नहीं हैं। इस के किस हो का हो हो सकता हो सकता है साम के का किस कर है है कि के किस हो हो है। जी की किस कर है की साम है जा बेठी था चोली बिना तक्के की सगत के में गाने की आदी नहीं हैं। इस किस है जा बेठी था चोली बिना तक्के की सगत के में गाने की आदी नहीं हैं। इस किस है जा है सकता है स

कृष् क्रिक्रिक्ट र अनदेखे पुल / :

डाक्टर वमा को हैरत से देखने वालो की वहा कमी नहीं थी क्योंकि ज्यादा मेहमान जानते थे वर्मा जी का गाने वजाने से दूर का रिश्ता भी नहीं है।

''अर्चना तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वर्मा जी तबला छूते होगे। जब वर्मा जी ने तबलों को सामने रखकर उनकी डोरिया ठीक-ठाक कसी और हथेलियों से तबलों पर थाप दी तो उनके सधे हाथों का कमाल किसी से छिपा नहीं रहा। अर्चना तो जैसे अंचभे के समुद्र में डूबने-उतराने लगी। वह तो यही जानती थी कि उसके पति ने तबला-हारमोनियम आदि वाद्यों को कभी छुआ भी नहीं होगा।

''अब बेचारी अर्चना के सामने कोई ऐसा बहाना नही रह गया था कि वह गाने से इनकार कर दे। उसने हारमोनियम पर स्वर निकालने शुरू किए तो डॉक्टर साहब ने भी तवलो पर हल्की सी ठुनक शुरू कर दी। ज्योही स्वर ताल का अनुपात सयमित हुआ, अर्चना ने संयत स्वर में कोई राग शुरू कर दिया। डॉक्टर वर्मा ने बडे सधे हाथो से तबला बजाना शुरू कर दिया। कुरते की बांहों को कुहनियों तक चढाए जब डॉक्टर वर्मा एकात तल्लीनता से तबला बजा रहे थे तो हम लोग मुंह बाए उनका कमाल देख रहे थे। एक बार को तो सारी महफिल चौक गई। बेचारी अर्चना की क्या हालत हुई होगी इसका तो बस अनुमान ही लगाया जा सकता है। अर्चना ने सरल संगीत के साथ-साथ पूर्वा धनाश्री वगैरह कई राग भी गाए पर साहब डॉक्टर साहब ने भी वह समा बांधा कि लगता था सात पुश्तों के तबलची थे।

"जब देर गए रात को महिफल बरखास्त हुई तो मैंने डॉक्टर को धर लिया और पूछा—'भई वर्मा, यह तुमने किस भूत-प्रेत को सिद्ध किया है जो आज तुम्हारे सिर चढकर सारी सभा को मंत्रकीलित कर गया। मुझे अपनी हथेलियां तो दिखाओ। मैं सोच भी नहीं सकता कि यह हाथ इतने बाकमाल हो सकते है।'

''उस समय अर्चना तो जैसे सकते के आलम में ही पहुंच गई थी। बेचारी कुछ भी न समझ पा रही थी, न बोल पाने की हालत में थी।

''वह हम दोनों को वहीं छोड़कर चली गई और दो बीडा-पान बनाकर लाई तो उसे जैसे कुछ होश आया—उसने गद्गद कठ से पूछा—'आपने यह तबला वादन कहा सीखा। आपके डर से तो मैंने गाना ही छोड़ दिया था।'

"डॉक्टर वर्मा ने हंसते हुए कहा—'जानेमन। वाकई मेरी सगीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी मगर जब मुझे पता चला कि तुम सगीत से जबरदस्त लगाव रखती हो और बाकायदा गाती हो तो मैने चोरी छुपे भगवान दास तबला वादक के यहा जाना शुरू कर दिया और मैं क्लीनिक बंद हो जाने के बाद एक घंटा रेगुलरली वहा ना-धी-धी-ना सीखने लगा। पिछले छह महीने से मैं वहां जा रहा था और मैने

उससे यह वायदा ले लिया था कि वह इस बात का जिक्र किसो से भी नही करेगा। मे यह बात जानता था कि हमारी शादी की एनवरसरी पर तुमसे गाने का इसरार किया जाएगा और तुम मेरा खयाल करके गाने से इनकार करोगी। उस वक्त में नुम्हें तबले पर सगत देकर बतला दूंगा कि मै तुम्हें किस कदर चाहता हू।'

"अंत में डॉक्टर वर्मा ने अर्चना के कंधे पर हाथ रखते हुए गहरी ममता से कहा—'अब आगे से तुम देखोगी कि तुम्हारा गाना बाकायदा जारी रहेगा और यह तावेदार आपके साथ तबले पर संगत के लिए हमेशा हाजिर रहेगा!'

मै अपनी बात समाप्त करके चुप हो गया तो पंडित मुकुंद माधव जैसे सोत से जागे और उन्होंने पूछा—''प्रभाकर जी। क्या यह सच्ची घटना है या आपने अपनी कोई कहानी सुना दी है?''

मैने हसते हुए कहा—''इससे तो कोई खास अतर पडने वाला नहीं है। घटना की सत्यता मुख्य मुद्दा नहीं है। उसके परिणाम की सार्थकता ही विचारणीय है, आप इसके ऐतिहासिक यथार्थ पर न जाएं बस यही देखे कि दाम्पत्य सबंधों में पारस्परिक समझ का क्या महत्त्व है। वहीं तो उन्हें तदाकार करती है।"

उर्मिला वर्मा दंपती का आख्यान सुनकर अभिभूत हो उठी थी। उसका मुख चादनी में खिला-खिला लग रहा था। वह सहज रूप से कहने लगी—"असल में दाम्पत्य जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो थोड़े से महत्त्वपूर्ण क्षण हसी-खुशी से बिताने के लिए मिलते है उन्हें अनावश्यक कलह में खो दिया जाता है। निश्चय ही जागतिक आपाधापी भी उनको विनष्ट करने पर कमर कसे रहती है तथापि उन्हें किसी कदर पकड़ा जा सकता है। यह प्रायः भुला ही दिया जाता है कि सग साथ रहने के लिए जो बहुत गिने चुने पल मिले हैं, उन्हें पंख फैलाकर उड़ जाने से पहले अपनी गिरफ्त में ले लिया जाए। धीरे-धीरे जड़ता इस सीमा तक जा पहुचती है कि यह सत्य किसी के बार-बार याद दिलाने पर भी याद नहीं रहता।"

मै बोला—''अंग्रेजी में बेटर लेट दैन नेवर अर्थात् देर आयद दुरुस्त आयद इसी को कहा जाता है।''

इस समय पंडित मुकुंद माधव भी काफी बदले-बदले और भावाभिभूत लग रहे थे। वह बोले—''जीवन का यही तो सबसे बडा दुखात है कि हम वसत ऋतु मे भी जबरन पतझड को आमंत्रित करते हैं। यह नहीं जानते कि फिर-फिर बार प्रकृति में ही बसत की आवृत्ति होती है। मनुष्य के जीवन में उसकी पुनरावृत्ति संभव नहीं है। यहां एक मौसम एक बार को ही मिला है उसे भरपूर जी कर काट लो या रो-धो कर।"

पडित मुक्द माधव बोले-'भाई जी हमे गृह नगर छोड़े हुए बहुत दिन हो से पहिन हो कि कि मुन्हों से पहिन में सोचूना है। कि कल हमें निक्ल जाना साहिए । दिन की किसी पड़ित से निक्ल में अपक्षण के संस्था में भी नहीं पड़ना एडंगा ।''हर हिए हिए हा हा हा है। विक्ल में में अपक्षण के संस्था में भी नहीं पड़ना एडंगा ।''हर हिए हाए हा हा हिए हैं। या कि नह जो में से उनके हिए शब्द पर ही या कि नह जो जीना से समझौता करने की मानसिकता बन्ना चुके थे में ने उर्मिला का सेहरा देखा वहा भी कोई विरोधी भाव नम्म नहीं आया हा हुए। हह हा हा हह हा हा हा हुए।

नाना नाम स्थान के लिए में के स्थान के

का कहा जाता = 1"

रिस्मिपय पांडेन मुकुद माधव भी जाफी यदले-वदले और फाजाफिशन नार रहे

थे। वह बोले - "जीवन का यही तो सबसे वडा हुखान है कि हम बसंत कर्नु में भी

जवरून पत्रक्तर को आमंजिन करते हैं। यह नहीं जानत कि फिर-फिर वर प्रकृति

में ही बसन की उगर्वान हानी है। यस्प्र के जीवन म उसकी प्रस्पृती नभव नहीं

है। यहां एक सीसम एक बार की ही मिला है उसे भरपूर जी कर काद नी या रा-धा



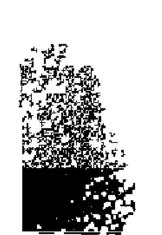

जन्म: 10 अगस्त 1933 मुजफ्फर नगर शिक्षा: हिंदी साहित्य तथा राजनीति शास्त्र में एम.ए.

प्रकाशन: गत चालीस वर्षो में लगभग ढाई सौ कहानियां हिंदी की सभी शीर्ष पत्रिकाओं में प्रकाशित!

प्रकाशित कथा संग्रह: विशेष चर्चित: केवल पिता, धरातल, काल विदूषक, सिलिसला अकर्मक क्रिया, पुल टूटते हुए, खारिज और बेदखल।

चर्चित कहानियां प्रकाशित उपन्यासः चालीस विशेष चर्चितः दराजों में बद दस्तावेज, लौटते हुए, कई अंधेरों के पार प्रथम परिचय, घर न घाट, सुबह की तलाश, बैरंग खत, माया मृग व्यंग्य संग्रहः किस्सा एक खरगोश का, दुनिया मेरे आगे।

विशेष: अनेक रचनाओं का अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में अनुवाद

पुरस्कार: अनेक बार हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश एवं अन्य संस्थानों से सम्मानित एवं पुरस्कृत।

शोध: व्यक्तित्व तथा कृतित्व पर कई विश्वविद्यालयों में निरंतर शोध कार्य: सम्प्रित वर्तमान साहित्य मासिक का संपादन वर्तमान पता: एफ. ई. नया कवि नगर गाजियाबाद 201002

फोन: 4758752 4714845